# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL AND OU\_176773 AND OU\_176773

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H90 | V41B Accession No. G.H. 1847

Author Anthor STATION STATION

Title ARCAPT ENERGY STATION

This book should be returned on or before the date

last marked below.

# भारतका सांस्कृतिक इतिहास

प्रस्तावना

#### प्रो० जयचंद्र विद्यालंकार

लेखक

प्रो० हरिदत्त वेदालंकार अध्यक्त—इतिहास विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

> प्रथम संस्करण १६५०

श्रातमाराम एगड संस दिल्ली पुस्तक प्रकाशक तथा विकेता प्रकाशक : रामलाल पुरी आत्माराम एएड संस, काश्मीरी मेट, दिस्ती

मूल्य ३॥)

मुद्रक यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रैस कारमीरी गेट, दिल्ली

#### प्रस्तावना

'श्री हरिदत्त वदालंकार का ''भारत का सांस्कृतिक इतिहास'' हमारे देश के विद्यार्थियों में अपने देश के इति-हास के लिए रुचि पैदा करेगा और उनके ज्ञान की सतह को ऊपर उठायगा इसकी पूरी आशा है।

भारतीय इतिहास की कहानी को लेखक ने सरल रुचिकर और बुद्धिग्राह्य रूप में पेश किया है। मुभे त्राशा है कि हमारे विद्यार्थी इससे पूरा लाभ उठायेंगे।

दुर्गाकुंड, बनारस ४ ऋवदूबर १६४६.

जयचन्द्र

#### भूमिका

इस पुस्तक का उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के सब पह-लुओं का सरल एवं सुबोध रूप से संज्ञिम तथा प्रामाणिक दिग्द-शंन कराना है। यह बड़ी प्रसन्तता की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनता का इस विषय में अनुराग निरन्तर बढ़ ग्हा है और विश्वविद्यालय अपने पाठ्य-क्रमों में इसका समावेश कर रहे हैं। यह पुस्तक पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, उसमें वर्णित सभी विषयों का इसमें सिच्निम एवं सारगर्भित प्रतिपादन है। किन्तु ऐसी आशा है कि अन्य विश्व-विद्यालयों में भी यह पुस्तक उत्योगी होगी तथा प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध में जिज्ञासा रखने वाले सामान्य पठक भी इससे लाभ उठा सकेंगे।

पुस्तक के पहले ऋध्याय में भारतीय संकृति की महत्ता, सभ्यता श्रौर संकृति के स्वरूप, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की महत्त्वपूर्ण विशेषतात्रों पर प्रकाश डाला गया है तथा विभिन्न राजनातिक युगों की सांस्कृतिक उन्नित का सिन्निप्त निर्देश है। इस श्रवतरिण का कं बाद दूसरे से तेरहवें श्रध्यायों तक वैदिक, महाकाव्य-कालीन, गुप्त, राजपूत (मध्य) युगोन सांस्कृतिक दशा का तथा बौद्ध, जैन, भिक्त-प्रधान पौराणिक हिन्दू-धर्म, ब्रहत्तर भारत, वर्णव्यवस्था, भारतीय दर्शन, शासन-प्रणालो, शिन्ना-पद्धित कला श्रादि सांस्कृति के महत्त्वपूर्ण श्रगों का विवेचन है, हिन्दू-धर्म

त्रौर इस्लाम के पारस्परिक संपर्क के परिग्रामों का भी उल्लेख है। चौदहवें श्रध्याय में भारतीय संस्कृति की विशेषताश्रों त्रौर उसके भविष्य पर विचार किया गया है। पन्द्रहवें श्रध्याय में श्राधुनिक भारत के सांस्कृतिक नव जागरण का वर्णन है इस में ब्राह्म-समाज श्रार्थ-समाज श्रादि धार्मिक श्रान्दोलनों, स्ती प्रथा के निषेध से हिन्दू-कोड तक के सामाजिक सुधारों, वर्त्तमान भारत के वैज्ञानिक विकास, साहित्यिक उन्नित श्रोर कलात्मक पुनर्जागृति का संचिप्त उल्लेख हैं।

पुस्तक की कुछ प्रधान विशेषतात्रों का वर्णन त्र्यनुचित न न होगा । इसकी भाषा त्रीर शैली त्रात्यन्त सरल त्रीर सुबोध रखी गई है। इसमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि प्रत्येक युग श्रीर सांस्कृतिक पहलु के ऋधिक विस्तार में न जाकर उसकी मुख्य बातों की ही चर्चा की जाय, विभिन्त विषयों का काल कमा-नुसार इस प्रकार वर्णन भिया जाय कि सारा विषय हस्तामजकवन् हो जाय पाठक ऋौर विद्यार्थी स्पष्ट रूप से यह जान सकें कि हमारी संस्कृति में कौन-सी संस्था, प्रथा, व्यवस्था, कला-शैली दार्शनिक विचार किस समय श्रोर किन कारणों से प्रादुर्भूत हुए। उदाहरणार्थ जाति-भेद का वैदिक, मौर्य, सातवाहन, गुप्त तथा मध्ययुगों में कैसे विकास हुआ, इसका संचिप्त वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्म तथा श्रन्य चेत्रों मे भी सांस्कृतिक उन्नति की क्रमिक श्रवस्थात्रों का निद्र्शन है। भारतीय कला वाले श्रध्याय में न केवल भारतीय कला की िशोषतात्रों तथा उसकी विभिन्न शेलियों का परिचय दिया गया है किन्तु उनके स्वरूप को स्पष्ट

करने के लिये १४ चित्र भी दिये गये हैं, चित्रों का चुनाव इस दृष्टि से किया गया कि इनमें भारतीय कला के सभी कालों के एक दो उत्तम नमूने श्रा जाय। लेखक कुछ श्रधिक चित्र-देना चाहता था किन्तु पुस्तक के जल्दी में छपने के कारण, उसे इतने चित्रों से ही संतोष करना पड़ा है। श्रगले संस्करण में वह इस दोष को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सात चित्र भारतीय पुरातत्त्व-विभाग की कृपा से प्राप्त हुए हैं। इनके प्रकाशित करने की श्रनुमित प्रदान करने के लिये मैं इस विभाग का श्रत्यन्त श्राभारी हूँ। बाकी चित्र श्री जयचन्द्र जी विद्यालंकार के 'इतिहास प्रवेश से लिये गये हैं। इन के लिये तथा पुस्तक की प्रस्तावना के लिये मैं पंडित जी का कृतज्ञ हूँ। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार स्पष्ट करने के लिये एक मान चित्र भी दिया गया है।

इस पुस्तक को लिखने में जिन-प्रत्थों से सहायता मिली है, घनत में उनका निर्देश कर दिया गया है। लेखक इन सब प्रन्थ-कारों का ऋगी है। इस पुस्तक की प्रतिलिपि में ब्र० नारायगा ने तथा मान चित्र तथ्यार करने में ब्र० केशव ने बड़ी सहायता की है। इसकी छपाई में प्रकाशकों का तथा श्री भीमसेन जी का जो सहानु भूतिपूर्ण सहयोग मिला है, लेखक इसके लिये उनका कृतज्ञ है।

यदि यह पुस्तक छात्रों तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमियों को इस विषय का ज्ञान करा सके श्रीर इसके प्रति श्रनुराग उत्पन्न कर सके तो लेखक श्रपना प्रयत्न सफल समभेगा।

गुरुकुल कांगड़ी

हरिदत्त वेदालंकार

#### सहायक ग्रन्थ सूचा

#### (त्र) भारतीय संस्कृति विषयक सामान्य पुस्तकें

1. Ramkrishna Centenary Committee—Cultural Heritage of India.

2. R. K. Mukerji—Hindi Civilization.

- 3. D. N. Roy—The Spirit of Indian Culture (Calcutta University)
- 4. Dutta—Indian Culture (Cal. University)
- 5. Thomas—Indianism and its Expansion (Cal. Uni.)
- 6. K. T. Shah—The Splendour that was 'Ind
- 7. J. N. Sarcar—India Through the Ages.
- 8. Joad C.E.M.—The Story of Indian Civilization.
- 9. Max Muller—India, what it can teach us.
- 10. Jawahar Lal Nehru—The Discovery of India.
- 11. शिवदत्त ज्ञानी—भारतीय संस्कृति (भारतीय विद्याभवन बम्बई)
- 12. रामजी उपाध्याय—भारत की प्राचीन संस्कृति (किताब महल इलाहाबाद)।
- 13. धर्मानन्द् कोसाम्बी—भारतीय संस्कृति श्रीर श्रहिंसा। (हिन्दी प्रन्थ रत्नाकर बम्बई)।

(श्रा) भारतीय इतिहास संबन्धी निम्न पुस्तकों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुत्रों का विस्तृत परिचय मिलेगा--

- 1. जयचन्द् विद्यालंकार—भारतीय इतिहास की रूपरेखा।
- 2. जयचन्द विद्यालंकार—इतिहास प्रवेश।
- 3. Cambridge History of India Vol. I to VI.
- 4. Smith—Early History of India.
- 5. Majumdar—Advanced History of India.

#### चित्र-सची

- (१) ऋशोक कालीन वृषभाङ्कित स्तम्भशीर्ष ।
- (२) चामर प्राहियो यत्ती ।
- (३) भारहुत स्तूप के दो दृश्य—जेतवनदान ऋौर शुंगयुग का एक सेट्री।
- (४) सांची के पूर्वी तोरग की बंडेरियां।
- (५) गान्धार शैली का बुद्ध ।
- (६) सुन्दर प्रभामंडल में त्र्यलंकृत बुद्धमूर्त्ति ।
- (७) त्र्यलकावलि से सुशोभित पार्वतीमस्तक।
- (८) भुवनेश्वर का मन्दिर।
- (६) बच्चे को दुलार करती मां।
- (१०) पत्र लिखती हुई स्त्री ।
- (११) देलवाड़ा मन्दिर की छत।
- (१२) होयसालेश्वर मन्दिर का बाहरी श्रंश।
- (१३) प्रज्ञापारमिता ( १३वीं श० जावा।)

भारत का सांस्कृतिक इतिहास

### विषय-सूची

| प्रध्य     | ाय                         |                 |             | पुष्ठ            |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| ٧.         | विषय-प्रवेश                | ••••            | ••••        | <b>१-१</b> ×     |
| ₹.         | वैदिक साहित्य श्रौर संस    | कृति            | • • • •     | १६–४४            |
| ₹.         | रामायण श्रीर महाभारत       | तथा तत्काली     | न भारत      | 8X-X8            |
| 8.         | जैन श्रोर बोद्ध-धर्म       | ••••            | ••••        | ६०-७२            |
| ሂ.         | भक्ति प्रधान पौराग्यिक ध   | वर्म का उदय ह   | गौर विकास   | ६३–६३            |
| €.         | दर्शन                      | ••••            | ••••        | 88-800           |
| <b>v</b> . | गुप्त-युग का समाज, सा      | हित्य श्रौर विक | <b>ा</b> न  | १०८-१२१          |
| ⊏.         | बृहत्तर भारत               | ••••            | ••••        | १२२-१३७          |
|            | राजपूत-युग ( मध्यकाल       |                 |             | १३८-१४६          |
| १०.        | इस्लाम श्रोर हिन्दू धर्म व | हा सम्पर्क तथा  | उसके प्रभाव | १४७-१७२          |
| ११.        | शासन-प्रयाली               | ••••            | ••••        | 84-8==           |
| १२.        | भारतीय कला                 | ••••            | ••••        | १⊏६-२१३          |
| ₹₹.        | प्राचीन शिज्ञा पद्धनि      | ••••            | ••••        | २ <b>१</b> ४-२३३ |
| 8.         | भारतीय संस्कृति की वि      | शेषताएं         | ••••        | २३४–२४४          |
| የሂ.        | श्राधुनिक भारत             | ••••            | ••••        | २४५-२७६          |

## भारत का सांस्कृतिक इतिहास

#### पहला अध्याय

#### विषय-प्रवेश

भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्त्व रखती है। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से है। मोहें-भारतीय जोदड़ो की खुदाई के बाद से यह मिश्र श्रीर मेसोपोटेमिया संस्कृति की की सबसे पुरानी सभ्यतार्थों के समकालीन सममी जाने महत्ता लगी है। प्राचीनता के साथ इसकी दुसरी विशेषता श्रमस्ता है। चीनी संस्कृति के श्रितिरिक्त पुरानी दूनिया की श्रन्य सभी - मेसोपोटेमिया की सुमेरियन, श्रसीरियन, बेबिलोनियन श्रीर खाल्दी प्रभृति तथा मिश्र, ईरान, यूनान श्रीर रोम की संस्कृतियां काल के कराल गाल में समा चुकी हैं, कुछ ध्वंसावशेष ही उनकी गौरव-गाथा गाने के लिए बचे हैं. किन्तु भारतीय संस्कृति कई हजार वर्ष तक काल के कर थपेड़ों को खाते हुए श्राज तक जीवित है। उसकी तीसरी विशेषता उसका जगद्गुरू होना है। उसे इस बात का श्रोय प्राप्त है कि उसने न केवल इस महाद्वीप-सरीखे भारतवर्ष को ही सभ्यता का पाठ पढ़ाया श्रपितु भारत के बाहर भी बहुत बड़े हिस्से की जंगकी जातियों को सभ्य बनाया । साइबेरिया से सिंहल (श्रीलंका) तक श्रीर मडगास्कर टापू, ईरान तथा श्रफगानिस्तान से प्रशान्त महासागर के बोर्नियो, वाली के द्वीपों तक के विशाल भूखण्ड पर श्रपना श्रमिट प्रभाव छोड़ा। सर्काङ्गीणता, विशालता, उदारता श्रीर सहिष्णुता की दृष्टि से श्रन्य संस्कृतिया उसकी समता नहीं जर सकतीं।

इस श्रनुपम श्रौर विज्ञच्या संस्कृति के उत्तराधिकारी होने के नाते इसका यथार्थ ज्ञान हमारा परम श्रावश्यक कर्तव्य है। इससे न केवल हमें उसकी खूबियां प्रत्युत ग़लतियां भी मालूम होंगी। यह ज्ञात होगा कि किन कारगों सं उसका उत्कर्ष श्रौर श्रपकर्ष हुश्रा। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि भारतीय संस्कृति का श्रतीत श्रत्यन्त उज्ज्वल था, किन्तु हमारा कर्तव्य है कि हम भविष्य को भूत से भी श्रिधिक उज्ज्वल श्रौर गौरवपूर्ण बनाने का प्रयास करें। यह सांस्कृतिक इतिहास के गम्भीर श्रध्ययन से ही सम्भव है।

किन्तु इससे पहले संस्कृति के स्वरूप तथा भारतीय संस्कृति की भौगो-लिक श्रीर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सामान्य परिचय श्रावश्यक है।

संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। वह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों सभ्यता ऋौर शोर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरन्तर सुधारता श्रौर संस्कृति उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन-पद्धति, रीति-नीति, रहन-सहन, श्राचार-विचार, नवीन श्रनुसन्धान श्रीर श्राविष्कार जिनसे मनुष्य पशुत्रों श्रीर जंगलियों के दर्जे से ऊँचा उठता है तथा सभ्य बनता है. सम्यता श्रीर संस्कृति का श्रंग है। सभ्यता (civilization) से मनुष्य के भौतिक चेत्र की श्रीर संस्कृति (culture) से मानसिक चेत्र की प्रगति सचित होती है। प्रारम्भ में मनुष्य ग्रांधी-पानी, सर्दी-गर्मी सब-कुछ यहता हुन्ना जंगलों में रहता था । शनै: -शनै: उसने इन प्राकृतिक विपदाश्रों से श्रपनी रचा के लिए पहले गुफाओं श्रीर किर क्रमश: जकड़ी, ईंट या पत्थर के मकानों की शरण ली। श्रव वह लोहे श्रीर सीमेएट की गगन-चम्बी श्रद्धालिकाश्रों का निर्माण करने लगा है। प्राचीन काल में यातायात का साधन सिर्फ मानव के दो पैर ही थे, फिर उसने घोड़े, ऊँट, हाथी, रथ, श्रौर बहुली का श्राश्रय लिया. श्रव वह मोटर श्रीर रेलगाड़ी के द्वारा लम्बे-लम्बे फासले तय करता है। वह हवाई जहाज़ के द्वारा स्नाकाश में भी विहार करने खगा है। पहले मनुष्य जंगल के कन्द्-मूल श्रोर फल तथा श्राखेट से श्रपना निर्वाह करता था। वाद में उसने पशु-पालन श्रोर कृषि का श्राविकार कर श्राजीविका के साधनों में उन्नति की। पहले वह श्रपने सब कार्यों को शारीरिक शिक्त से करता था, पीछे उसने पशुश्रों को पालत् बनाकर श्रीर सधाकर उनकी शिक्त का हला, गाड़ी श्रादि में उपयोग करना सीखा। श्रन्त में उपने हवा, पानी, वाष्प, बिजली श्रादि भौतिक शिक्तयों को वश में कर ऐसी मशीनें बनाई जिनसे उसके भौतिक जीवन में ही काया-पलट हो गई। मनुष्य की यह सारी प्रगति सभ्यता कहलाती है।

मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार कर सन्तुष्ट नहीं हो संस्कृति का जाता। वह भोजन से ही नहीं जीता। शरीर के साथ मन स्वरूप सकती है, किन्तु, इसके बावजूद मन श्रौर श्रारमा तो श्रतृप्त ही बने रहते हैं। इन्हें सन्तुष्ट करने के लिए मनुष्य श्रपना जो विकास श्रौर उन्नति करता है उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम भर्म श्रौर दर्शन होते हैं। सौन्दर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र श्रौर वास्तु श्रादि श्रमेक कलाश्रों को उन्नत करता है। सुख पूर्वक निवास के लिए सामाजिक श्रौर राजनीतिक सघटनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक चेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक 'सम्यक् कृति' संस्कृति का श्रंग बनती है। इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान-विज्ञानों श्रौर कलाश्रों, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाश्रों श्रौर प्रथाश्रों का समावेश होता है।

किसी देश की संस्कृति उसकी सम्पूर्ण मानसिक निधि को सूचित संस्कृति का करती है। यह किसी खास ब्यक्ति के पुरुषार्थ का फल नहीं श्रपितु श्रसंख्य ज्ञात तथा श्रज्ञात ब्यक्तियों के निर्माण भगीरथ प्रयत्न का परिणाम होती है। सब ब्यक्ति श्रपनी सामर्थ्य श्रौर योग्यता के श्रनुसार संस्कृति के निर्माण में सहयोग देते हैं। संस्कृति की तुलना श्रास्ट्रे लिया के निकट समुद्र में पाई जाने वाली मूंगे की भीमकाय चहानों से की जा सकती है। मूंगे के श्रसंख्य कीड़े श्रपने छोट घर बनाकर समाप्त हो गए, फिर नये कीड़ों ने घर बनाये उनका भी श्रन्त हो गया। इसके बाद उनकी श्रगली पीढ़ी ने भी यही किया, श्रौर यह कम हजारों वर्ष निरन्तर चलता रहा। श्राज उन सब मूंगों के नन्हें नन्हें घरों ने परस्पर जुड़ते हुए विशाल चहानों का रूप धारण कर लिया है। संस्कृति का भी इसी प्रकार धीरे-धीरे निर्माण होता है श्रौर उसके निर्माण में हज़ारों वर्ष लगते हैं। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थात्रों, प्रथाश्रों, व्यवस्थाश्रों, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाश्रों का विकास कर श्रपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति की भी इसी प्रकार रचना हुई है।

भारतीय संस्कृति को प्राय: केवल ब्रायों की कृति समका जाता है। इसमें भारतीय कोई संदेह नहीं कि हमारी संस्कृति के निर्माण में प्रधान भाग संस्कृति में उन्हीं काथा। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्राज सिम्मश्रण इमोरी जो संस्कृति है वह ब्रायं नहीं ब्रिपतु भारतीय है। इसमें ब्रायों ने, उनसे पूर्व यहां बसने वाली तथा उनके बाद

यदां श्राने वाली सभी श्रायेंतर जातियों ने श्रपनी देन दी है। जिस प्रकार मिट्टी के श्रनेक स्तरों के जमने में डेल्टा बनता है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति नाना जातियों की साधनाश्रों के परस्पर सम्मिलन से बनी है। श्रायं, द्रविड, ईरानी, शक, कुशाण, पहलब, हूण, श्ररब, तुर्क, मुगल प्रभृति श्रनेक जातियों ने सांस्कृतिक यज्ञ में श्रपनी-श्रपनी श्राहुति दी है। श्रमेरिका श्रोर श्रास्ट्रे लिया में जिस प्रकार समूची-की-समूची पुरानी संस्कृतियों श्रोर जातियों का उन्मूलन कर राष्ट्रीय एकता की प्रतिष्ठा की गई, ऐसा यहां कभी नहीं हुश्रा। किसी जाति ने दूसरी जाति के उच्छेद की बात नहीं सोची। श्राज भारतीय संस्कृति जिस रूप में दिखाई दे रही है, वह श्रायं श्रीर श्रायेंतर बहुविध जातियों की साधनाश्रों के सम्मिश्रण का फल है। वर्त्रमान काल का प्रत्येक विचार, विश्वास, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रथा विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी है।

प्रयागराज की त्रिवेणी में तीन धाराश्रों का संगम होता है, किन्तु भारतीय संस्कृति श्रनेक पुनीत धाराश्रों के समागम से बनी हैं।

इस प्रकार का सिन्मिश्रण बहुत कम देशों में हुन्ना है। इस सिन्मिश्रण सिमिश्रण का कार्ण होता है। प्राय: विजेता श्रसहिष्णु होते हैं, वे विजित सहिष्गुता पर श्रपना धर्म, श्राचार-विचार विश्वास जबर्दस्ती थोपना चाहते हैं। यूरोप ने कई सदियों तक न केवल विधर्मियों अपितु ईसाइयों में भी अपने से प्रतिकृत मत रखने वालों का क्रारता-पूर्वक दमन करने तथा रक्त की नदियां बहाने के बाद भार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ा है। किन्त, भारत में श्रार्थों ने ऋग्वेद के समय से यह सिद्धान्त मान लिया था-एक ही भगवान को लोग नाना रूपों से मानते हैं ( एकं सद्विपा बहुधा वद्नित ) सबकी अपने ढंग से पूजा करने, धार्मिक विश्वास रखने तथा उसके श्रनुमार जीयन बिताने का स्वतन्त्रता होनी चाहिए समुचे भारतीय इतिहास में यह प्रवृति प्रवल रही है। इसी कारण भारतीयों ने बाहर सं श्राने वालों को विदेशी नहीं समका, उनमे घृणा नहीं की, उनकी रीति-नीति श्रीर श्राचार-विचार का विरोध नहीं किया। उनका धर्म, भाषा श्रीर रहन-सहन भले ही भिन्न हो, भारतीयों ने उसे स्वीकार किया। भारत ने यहदी, पारसी, मुसलमान, ईसाई धर्मों को श्राश्रय दिया। सहिष्णुता वे कारण श्रार्य, हविड, मंगोल, शक, ईरानी, तुर्क श्रादि जातियों का सुगमता पूर्वक सम्मिश्रण हुन्या। यहां जो जातियां त्राईं सहिष्णुता श्रीर उदारता हं उन्हें भ्रपना बना लिया गया। इस्लाम हिन्दू धर्म का कट्टर विरोधी था किन्तु कुछ ही सदियों में मुसलमान विदेशी नहीं रहे श्रीर भारतीय बन गए श्रमीर खुलरो को इस बात का गर्व था कि वह हिन्दुस्तानी है। उसक कहना था- 'यद्यपि मेरा जन्म तुर्क कुल में हुन्ना है तथापि मैं भारतीय हूँ में मिश्र से शेरणा नहीं प्रदण करता हूँ, मैं श्ररण की बात नहीं करता. मेर सितार भारतीय भावों के गीत गाता है।'

इस सिमश्रण से भारतीय दृष्टिकोण श्रधिक विशाल बना, विचार में सिम्मश्रण के उदारता श्रीर व्यवहार में सिहिष्णुता श्राई। समूचे देश में परिणाम के श्रम्य प्रदेशों में नहीं पाई जाती। यूरोप से यदि रूस निकाल दिया जाय तो शेष प्रदेश का ज्ञेत्रफल श्रखण्ड भारत के सगभग है। लेकिन यूरोप में वैसी गहरी मौलिक एकता नहीं है जैसी भारत में है।

नाना जातियों के सम्पर्क से समृद्ध भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेभारतवर्ष की
पियूर्ण इस देश में मौिलक एकता स्थापित की है।
विविधता तथा
भौतिक एकता
संदिन रहा है और इस देश की संस्कृति ने उसे कियारमक रूप में खोज निकाला है। भौगोिलक दृष्टि से भारत प्रधान रूप से चार
भागों में बांटा जाता है।

(१) हिमालय उत्तर पूर्वी श्रीर उत्तर पश्चिमी सीमा के पर्वत, (२) सिंधु श्रीर गंगा के उत्तर भारतीय मैदान, (३) विनध्य-मेखला भौगोलिक भेद (४) दिन्खन। इनमें सब प्रकार की विविधता है। कहीं केंचे पहाड़ हैं श्रीर कहीं सपाट मैदान, कहीं शस्य श्यामल प्रदेश है श्रीर कहीं निर्जल मरुभूमियां। श्राद्वंतम श्रीर शुष्कतम, ठंडे-से-ठंडा श्रीर गर्म-से-गर्म सभी प्रकार का जलवायु, नाना प्रकार के वृत्त-वनस्पति श्रीर पशु-पत्ती यहां मिलते हैं।

इसमें रहने वाले जोगों की नस्ल, वोलियां, धर्म, रहन सहन, वेश-भूषा, जातीय खान-पान एक नहीं हैं। भारत को इन सबका अजायबघर विभिन्नता कहा जाय तो शायद अत्युक्ति न होगी। भारत में चार प्रधान नस्लें हैं—(१) श्रार्य (२) द्रविइ, (३) किरात (तिब्बत-वर्मी,) (४) मुण्डा (कोल-भील) इनके सम्मिश्रण से बीसियों संकर नस्लें पैदा हुईं। हिन्दू समाज जात-पाँत में विभक्त है श्रीर

जातियों की संख्या लगभग २००० है। यही वैविध्य भाषाओं में है। भारत श्रान्य भेद की विभिन्न भाषाएं श्रोर बोलियां ४०० से भी श्रिधिक हैं। भारत में हिन्दू, सुिस्लम, जैन, पारसी, ईसाई, बहूदी श्रादि श्रान्त धर्म पाये जाते हैं। विविध शान्त-वासियों के वेश-भूषा, रहन-सहन, खान-पान में कोई समता नहीं। बंगाली, बिहारी, पंजाबी, उिदया, मराठे, गुजराती, तामिल, तेलगू, कन्नड़ श्रोर केरल सभी एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं।

किन्तु यह विविधता बाह्य है, वास्तव में इसकी तह में एक मौलिक एकता है जो हमारे देश का भौगोलिक श्रीर सांस्कृतिक त्रान्तरिक एकता का परिसाम है। उत्तर में हिमालय की विशाल एकता पर्वत-माला तथा दिच्या में समझ ने सारे भारत में एक विशेष प्रकार की ऋत-पद्धति बना दी है। 'गर्मी की ऋत में जो वाष्प बादल बनकर उठती है वह हिमालय की ग्रोर बढ़ती है। बादल हिमालय को नहीं लांच पाते। वे या तो बरस जाते हैं या हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम जाते हैं, गर्मियों में पिघल कर निदयों की धाराएं बनकर वापिस समुद्र में चले जाते हैं। सनाहन काल से समुद्र श्रीर हिमालय में एक दूसरे पर पानी फेंकने का खेल चल रहा है। इससे बरसात होती है, नदियों में पानी भाता है, बरसात के अनुसार ऋतुए भाती हैं श्रीर यह ऋत-चक समुचे देश में एक-सा है। भारत में श्रनेक बोलियां तथा भाषाएं हैं. किन्तु श्रिधकांश प्रधान भाषात्रों की वर्णमाला एक है। भारत में श्रमेक नस्तों हैं किन्तु युल-मिलकर एक प्रदेश में समान भौगोलिक परिस्थिति में रहते हए, एक भूमि के श्रवा-जल सं पोषण पाते हुए उनमें काफी एकता उत्पन्न हो गई है । उन पर भारतीयता की श्रामिट छाप श्रंकित हो गई है । भारत को एक देश स्वीकार न करने बालों को भी यह मौलिक एकता स्वीकार करनी ही पहली है। सर हर्बर्ट रिजली के शब्दों में-- 'भारत में दर्शक को भौतिक चेत्र में श्रीर सामाजिक रूप में. भाषा, श्राचार श्रीर धर्म में जो विविधता दिखाई देती है, उसकी तह में हिमाखय से कन्याकुमारी तक एक श्रान्तरिक एकता है।

यह एकता प्रधानतः संस्कृति के प्रसार से प्रादुर्भुत हुई श्रीर प्राचीन काल से उसे समूचे देश की विभिन्न जातियों को एक सूत्र पें सांस्कृतिक पिरोने में सफलता मिली। पंजाबी, बंगाली श्रीर मदासी एकता श्राकार, रूप-रंग भाषा श्रादि में सब प्रकार से भिन्न हैं. किन्त श्रान्तरिक रूप से एक हैं। वे एक ही हिन्दु धर्म के श्रनुयायी हैं । उनके श्रादर्श पुरुष मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम श्रीर श्रीकृष्ण एक-से हैं। वे समान रूप से उपनिषद, धर्मशास्त्र, गीता, रामायण श्रीर महाभारत, वेद, पुराण, श्रीर ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करते हैं। गी, गंगा, गायत्री सर्वत्र पिवत्र मानी जाती हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा त्रादि पुराण-प्रतिपादित देवी-देवतात्रों की सभी पूजा करते हैं। सारे देश में हिन्दुत्रों के पवित्र तीर्थं फैले हुए हैं। चारों दिशात्रों के चारों धाम उत्तर में बद्दीनाथ, द्त्रिण में रामेश्वरम्, पूर्व में जगन्नाथ पुरी श्रीर पश्चिम में द्वारिका भारत की सांस्कृतिक एकता श्रोर श्रखण्डता के पुष्ट प्रमाण हैं। मोत्त प्रदान करने वाली पवित्र पुरियां श्रयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची श्रोर श्रवन्ती सारे देश में बिखरी हुई हैं। प्राचीन काल से हिन्दू गंगा, यसना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु श्रीर कावेरी को पुज्य मानते श्राये हैं। समूचे देश का सामाजिक संस्थान ब्रगभग एक-सा है, सब जगह वैदिक संस्कार श्रीर श्रनुष्ठान प्रचितित हैं, सर्वत्र जाति-भेद, वर्षा-व्यवस्था, छत-छात का विचार समान रूप से माना जाता है। सारे भारत में रामायण श्रीर महाभारत की कथाएं बढ़े चाव से सुनी जाती हैं। पुराने जमाने में समूचे देश के विद्वत्-समाज को एक सुत्र में पिरोने का काम पहले संस्कृत श्रीर फिर शकृत ने किया. भविष्य में यह कार्य हिन्दी से प्रा होगा।

प्राचीन काल में यातायात की किंठनाइयाँ बहुत श्रिधिक थीं। विभिन्न प्रान्त
एकता के
साधन
सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने में दो साधनों ने मुख्य भाग
बिया—(१) श्रिष-मुनि, सन्त, तीर्थ-यात्री श्रीर विद्यार्थी (२) सैनिक विजेता।

(१) प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों ने भयंकर कष्ट उठ।ते हुए दिचण भारत में अपने तपोवन और श्राश्रम स्थापित किये। ऋषि-मनि श्रगस्य श्रादि महापुरुषों ने इनसे दिच्या की श्रनार्य जातियों को श्रार्य सभ्यता का पाठ पढ़ाया । सब प्रान्तों में श्रवस्थित तीर्थों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों ने सांस्कृतिक एकता को बढ़ाया। कन्याकुमारी से पितरों की श्रस्थियों को प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार श्राने वाले द्विण भारतवासियों श्रीर गंगा का जल रामेश्वरम् के मन्दिर में चढ़ाने वाले उत्तर भारत वालों के पारस्परिक सम्पर्क से एकता का पुष्ट होना स्वाभाविक ही था । संस्कृत के विद्वानों श्रौर धर्म-सुधारकों ने भी इस प्रवृत्ति में सहयोग दिया। केरल के श्री शंकराचार्य ने हिमालय तक श्रपना प्रचार किया, महाप्रभु चैतन्य ने बंगाल से वृत्दावन तक समूचे भारत को कृष्ण-भक्ति की पवित्र मंदाकिनी से श्राष्त्वावित किया। पुराने जमाने में बड़े विश्व-विद्यालय तीर्थ-स्थानों म्रोर राजधानियों में होते थे। तच्चशिला, बनारस, नाजन्दा श्रीर ठज्जियनी इसी प्रकार के शिचा-केन्द्र थे। भारत के विभिन्न प्रदेशों से विद्यार्थी इन स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने के जिए जाते थे। इन्होंने भी एक संस्कृति के विकास में सहायता दी। ऋषि-मुनि, साधु-मन्त उन दिनों विभिन्न प्रान्तों में सम्बन्ध स्थापित करते हुए, साधारण जनता के विविध श्रंगों को शान्ति पूर्वक एकता के सूत्र में पिरो रहे थे।

किन्तु इस कार्य को बल-पूर्वक करने वाले महत्वाकांची श्रौर साहसी
राजा थे। प्राचीन काल से राजाश्रों की इच्छा दिग्विजय
करके चक्रवर्ती सम्राट् बनने की रहती थी। प्रतापशाली
राजा एक दूसरे राज्यों को जीतकर एक राष्ट्र सम्राट्, सार्वभौम श्रौर
राजाधिराज श्रादि उपाधियाँ धारण करते थे। कौटिल्य के कथनानुसार
चक्रवर्ती का साम्राज्य हिमाख्य से समुद्र तक फैला होना चाहिए। इसी
प्रकार के चक्रवर्ती राज्यों से विशाल भूखण्ड एक शासन-सूत्र के नीचे श्रा
जाते श्रौर एक शासन-पद्धति सांस्कृतिक एकता के प्रसार में सहायता करती
थी। चन्द्रगुप्त, श्रशोक तथा समुद्रगुप्त के समय राजनातिक एकता ने इस

प्रवृत्ति को पुष्ट किया।

प्राचीन श्रीर मध्ययुग में राजनीतिक एकता बहुत थोड़े काल तक रही। तीसरी शती ई॰ पू॰ में श्रशोक तथा चौथी शतो ई॰ में सांस्कृतिक समुद्रगुप्त के समय भारत कुछ काल के लिए एक छन्न ऋौर शासन के नीचे रहा, मध्ययुग में श्रलाउदीन (१२६४-राजनीतिक १३१४ ई०) ग्रीर श्रीरंगजेब (१६४६-१७०७ ई०) ने इतिहास समुचे भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया। शेष सारे समय यहां छोटे-छोटे राजा राज्य करते रहे। किन्तु, राजनीतिक एकता के न रहते हुए भी सारे समय में सांस्कृतिक एकता बनी रही। भारत का राजनीतिक इतिहास उन राज्यों के उत्थान-पतन श्रीर रक्त-पात-पूर्ण युद्धों श्रीर संघर्षों की लम्बी कहांनी है। किन्तु सांस्कृतिक इतिहास हमारी जाति द्वारा धर्म, दर्शन, कला तथा ज्ञान-विज्ञान के चेत्र में की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति की मनोरव्जक कथा है, राजनीतिक इतिहास के नायक नर-संदार श्रीर मार-काट करने वाले राजा श्रौर सेनानी हैं, किन्तु सांस्कृतिक इतिहास के निर्माता संसार को शांति भीर प्रेम का सन्देश देने वाले महात्मा बुद्ध श्रीर महावीर, रामानन्द श्रीर कबीर-जैसे साधु-सन्त, शंकराचार्य-जैसे दार्शनिक, कालिदास, सूर, तुलसी-जैसे श्रमर महाकवि हैं।

भारत का सांस्कृतिक इतिहास राजनीतिक इतिहास के श्राधार पर प्रधान रूप से निम्न युगों में बांटा जाता है :—

इस युग में आयों ने भारत के सभी भागों में आर्य संस्कृति का प्रसार
वैदिक युग
(६०० ई० पू०
तक)
है—पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग शोर उत्तर वैदिक युग शोर उत्तर वैदिक युग शोर उत्तर वैदिक युग शोर उत्तर वैदिक युग। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से उत्तर वेदिक युग सबसे श्रिषक महत्त्व रखता है, इसी काल में प्रधान हिन्दू संस्थाओं तथा सिद्धानतों का विकास हुआ।

खुठी शती ई० प्० में जैन श्रीर बोद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान् महावीर श्रीर बुद्ध हुए। इसी समय मगध के राजाश्रों ने साम्राज्य-प्राक् मौर्य युग निर्माण प्रारम्भ किया। सांस्कृतिक दृष्टि से इस युग की (६००-६६६ है० पू०) भारतीय दर्शन श्रीर श्रायुर्वेद का जन्म है, इस समय नाटक कजा का भी श्रीगरोश हो चुका था।

इस युग में मगध में पहले नन्दों श्रीर फिर मौर्यों का प्रतापी साम्राज्य स्थापित हुन्ना। ३२७ ई० पू० में सिकन्दर ने भारतवर्ष नन्द मौर्य युग पर हमला किया। एंजाब के गण राज्यों ने इटकर उसका (3 4 4 - 2 9 9 मुकाबजा किया। उसकी सेना हिम्मत हार बैठी श्रौर ई० प्र•) विश्वविजयी को व्यास नदी के तट से वापस लौटना पड़ा। उसके जाने के बाद मगध में चन्द्रगृप्त मौर्य (३२४-३०० ई० पू०) ने मौर्य वंश स्थापित किया । इसके समय में सिकन्दर के सेनापित सेल्युकस ने भारत पर श्राक्रमण किया । चन्द्रगुप्त ने उसे पराजित कर हिन्द्कुश पर्वत तक श्रपनी राज्य-सत्ता स्थापित की । उसके उत्तरा-धिकारियों में त्रशोक (२७४-२३२ ई० पू०) उल्लेखनीय है। वह भारत का सबसे बड़ा सम्राट्था, शायद संसार में भी उससे महत्त्वपूर्ण शासक कोई नहीं द्वश्रा । वह दुनिया के उन इने-गिने राजाश्रों में से है, जिन्होंने राज्य-शक्ति का उपयोग वैयक्तिक महत्त्वाकां चात्रों की पूर्ति में नहीं किया, बड़ा बनने के लिए खुन की नदियां नहीं बहाई, दूसरे देश तलवार के जोर पर नहीं जीते, किन्तु विश्व-श्रेम, प्राणि-मात्र के प्रति दया श्रोर श्रनुकम्पा के प्रसार से निराले ढंग से धर्म-विजय की। उसके समय से बाद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार होने लगा । मौर्य काल से भारतीय कलाओं का श्रंखलाबद्ध इतिहास मिलने लगता है। इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति कोंटिल्य का 'बार्थ-शास्त्र' है।

मौर्य वंश के बाद मगध में कोई ऐसा शक्तिशाली राजवंश नहीं हुआ, जो भारत के श्रधिकांश भाग को श्रपने श्रधिकार में रख सातवाहन युग सकता। मौर्यवंश के बाद क्रमशः शुंग (लगभग १८१ ई० (२१० ई० पू० पू० ७२ ई० पू०) काएव (७२ ई० पू० २७ ई० पू०) श्रीर १७६३ ई० पु०) सातवाहन (ई० पु० १००-२२४ ई०) राज वंशों ने शासन किया। इनमें से श्रंतिम वंश सबसे प्रतापी श्रोर दोई काल तक शासन करने वाला था, श्रत: उसी के नाम से इस यग को सातवाहन यग कहा जाता है। इस काल में भारत पर यूनानियों, शकों श्रीर कुशाणों के हमले हुए। कुशाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा किनष्क ( ७८-१०० ई० ) था. इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर श्रशोक की भाँति उसके प्रसार का यत्न किया। सांस्कृतिक रूप से यह काल कई दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसी युग में भारतीयों ने बढ़ी संख्या में बाहर जाकर विदेशों में श्रपने उपनिवेश स्थापित कर बृहत्तर भारत का निर्माण त्रारंभ किया। कम्बोदिया त्रौर चम्पा (त्रानाम ) में हिन्द राज्य स्थापित हुए। चीन के साथ भारत का सम्बन्ध हुन्त्रा, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति फैली, रोम के साथ भारत का ब्यापार खब बढ़ा। भक्ति-प्रधान पौराणिक हिन्दूधर्म तथा महायान का उत्कर्ष हुआ, ज्यापक रूप से मृति एवं लिंग-पूजा शुरू हुई। महाभाष्य श्रीर मनुस्मृति इसी युग की रचनाएं हैं। भास एवं श्रश्वधीय इस युग के श्रीष्ठ नाटककार एवं कवि हैं। चरक, सुश्रुत, जैमिनी, कणाद, गौतम श्रीर बादरायण इसी युग में हुए। प्राकृत के साहित्य का भी उत्थान हुआ। मूर्ति-कला में यूनानी एवं भारतीय शैली के समागम से गान्धारी शैली का जन्म हुआ।

दूसरी श० के श्रन्त में कान्तिपुरी (कन्तित जि० मिर्जापुर) के नाग वश नाग-वाकाटक- ने गंगा-यमुना प्रदेश को कुशाणों की दासता से मुक्त गुष्त साम्राज्य किया। तीसरी श० के मध्य में नागों की शक्ति उनके (१७६ ई० ४४० सामंत विन्ध्यशक्ति (२४८ ई० २८४ ई०) के पास चन्नी ई०) गई, उसके बेटे प्रवरसेन के समय (२८४-३४४ ई०) वाकाटक साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। चौथी श० ई० के पूर्वाद्ध में मगध में गुप्त वंश स्थापित हुआ। इसके प्रतापी राजा समुद्रगुप्त (३४४—३८० ई०) ने अपने रण-कौशल से वाकाटक साम्राज्य का अन्त किया, भारत के बड़े भाग की दिग्विजय कर के अश्वमेध यज्ञ किया, न केवल भारत के किन्तु काबुल के कुशाणवंशी तथा सिंहल आदि सब भारतीय द्वीपों के राजाओं ने उसे अपना अधिपति स्वीकार किया। इसके बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने साम्राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया। कुमार गुप्त प्रथम ने ४० वर्ष (४१४—४११ ई०) तक शासन किया। पाँचवीं शती के मध्य में भारत पर हूणों के आक्रमण शुरू होगए। सम्राट् स्कन्दगुप्त ४४४—४६७ ई०) ने गुप्तों की 'डगमगाती राज्यलच्मी' को स्थिर किया, लेकिन छठी श० के शुरू में हूणों के जो जबर्दस्त आक्रमण हुए, उनमें गुप्त साम्राज्य समाप्त होगया।

गुप्त युग भारतीय संस्कृति श्रीर कला का स्वर्णयुग कहलाता है। इस समय भारत में जैसी शान्ति श्रोर समृद्धि थी, वैसी न तो पहले किसी युग में हुई थी श्रीर न श्रागे कभी हुई। उस समय भारतवर्ष श्रपनी सभ्यता श्रीर संस्कृति के उच्चतम शिखर पर जा पहुँचा। व्यापार की श्रभृतपूर्व उन्नति हुई । विदेशों में भारतीय राज्यों तथा संस्कृति का श्रसाधारण विस्तार हुआ सुवर्ण द्वीप (हिन्द द्वीप समूह ) में भारतीय राज्य बोर्नियो के पूर्वी छोर तक पहुँच गए । बर्मा, मलाया, स्याम, हिन्दचीन, जावा, मध्य एशिया श्रीर चीन में हिन्दू श्रीर बोद्ध धर्मों का प्रचार हुआ। इस कार्य के लिए कुमारजीव श्रौर गुणवर्मा-जैसे बीसियों प्रचारक भारत से बाहर गये श्रौर चीन से काहि-यान-जैसे श्रनेक श्रद्धाल चीनी श्रपनी धर्म-पिपासा शांत करने तथा तीर्थ-यात्रा के लिए भारत त्राने लगे। भारत में बौद्ध, जैन श्रीर हिन्दु धर्मी का उच्चतम विकास हुन्ना। इस युग की मूर्ति एवं चित्रकला परवर्ती युगों के कलाकारों के लिए श्रादर्श का काम करती रही । श्रजन्ता के चित्र इसी काल के हैं। ज्ञान-विज्ञान के सभी चेत्रों में इस समय भारतीय श्रन्य सब सभ्य जातियों से आगे बढ़ गए। नौ श्रंकों तथा श्रुन्य द्वारा श्रंक-लेखन की दसगुणां तर पहाति पहले-पहल चौथी श॰ ई॰ में भारतीयों ने निकाली और

दुनिया के सब देशों ने उसे यहाँ से सीखा। भार्य भट्ट ने गुरुत्वाकर्षण श्रीर सूर्य के चारों श्रोर पृथ्वी के घूमने के सिद्धान्त स्थापित किये। इस युग की वैज्ञानिक उन्नति का ज्वलन्त प्रमाण कुतुबमीनार के पास वाली लोहे की कीली है। डेढ़ हजार वर्ष की बरसातें मेलने के बाद भी इस पर जंग का कोई श्रसर नहीं हुन्ना। संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि कालिदास को श्रिधकांश विद्वान् इसी युग का मानते हैं। नालन्दा के जगत् प्रसिद्ध विद्यापिठ की स्थापना भी इसी काल में हुई। इस समय भारत में ज्ञान की जो ज्योति प्रकट हुई, वह एक हजार वर्ष तक संसार को श्रपने श्रालोक से प्रकाशित करती रही।

गुष्त युगों में भारतीय संस्कृति भ्रपने उत्कर्ष के चरम बिंदु तक पहुँच
सध्य-युग
इकी थी, श्रव उसका श्रपकर्ष शुरू हुआ। श्रगले एक
(१४०-१४२६ हजार वर्ष तक यह प्रक्रिया जारी रही। इस काल को
हैं०)
(१४०-११२० ई०) तथा उत्तर मध्ययुग (११२०
--१४२६ ई०)। पूर्व मध्य युग में सारी शासन-सत्ता हिन्दुओं के
हाथ में थी श्रौर उत्तर मध्ययुग में दिल्ली पर मुस्लिम शासन
स्थापित होगया। पूर्व मध्य युग में भारत के विभिन्न प्रदेशों पर वर्धन,
चालुन्य,पाल,सेन, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकृट, चन्देल, परमार, चौहान, गाहड-

१३ वीं शती के श्रन्त में तुकों ने उत्तर भारत जीता, दिल्ली पर क्रम से दास (१२०६-१०ई०) खिल्जी (१२६०-१३२०ई०) तुगलक (१३२०-१४१२) सय्यद (१४१६—१०ई०) लोदी (१४४०-१४२६ई०) वंशों ने शासन किया। किन्तु राजपूताने श्रीर दिक्खन भारत में स्वतंत्र हिन्दू राज्य बने रहे। १४वीं सदी के उत्तराई में विजय नगर साम्राज्य का उद्य हुआ। यद्यपि इस समय भारत की सांस्कृतिक उन्नति गुप्त युग की भाँति नहीं हुई फिर भी राजाश्रों के प्रोत्सा-हन से वास्तु एवं शिल्प की श्रद्भुत कला कृतियां—एलोरा श्रीर दलवाइ। (श्रावू) के मन्दिर इसी समय तैयार हुई। हिन्दू धर्म के महान् श्राचार्य कुमारिख,

वाल, गहलोत परुलव पाएडय चोल श्रादि राजवंश राज्य स्थापित करते रहे ।

शंकर और रामानुज इसी समय हुए। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति इसी युग की विभूति हैं। दर्शन में धर्मकी त्तिं, शान्तर चित श्रीर शंकर के प्रन्थ भारतीय विचार की अंची छड़ान को स्चित करते हैं। बृहत्तर भारत के कम्बुज, चम्पा श्रीविजय (जावा-सुमात्रा) राज्यों में भारतीय संस्कृति की बड़ी उन्नति हुई। इसी समय बोरो बुदर (प्रवीं शती), श्रंकोर वाट (१२वीं शती) के जगत् प्रसिद्ध मंदिर बने किन्तु, पूर्व मध्ययुग के उत्तरार्द्ध में सभी चेत्रों में उन्नति के प्रवाह में मन्दता श्राने लगी। उत्तर मध्य युग में इसके परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगते हैं। भारतीय उपनिवेशों का श्रन्त हो जाता है। जात-पाँत के बन्धन कठोर होने लगते हैं। दर्शन में नया श्रीर स्वतंत्र विचार बन्द हो जाता है। प्रकाएड पण्डित भी पुराने प्रन्थों की टीकाश्रों श्रीर भाष्यों से हो श्रपनी प्रतिभा का उपयोग करने लगते हैं। ज्ञान-विज्ञान के सभी चेत्रों में नई उन्नति बन्द हो जाती है।

श्रगते श्रध्यायों में काल-क्रम से विभिन्न युगों के सांस्कृतिक इतिहास की विवेचना की जायगी।

#### दूसरा अध्याय

#### वैदिक साहित्य और संस्कृति

भारतीय संस्कृति का मूल वेद है। वे हमारे सबसे पुराने धर्म प्रन्थ हैं वेदका श्रीर हिन्दू धर्म का मुख्य श्राधार हैं। इसीलिए हमारे महत्त्व यहां जो कुछ वेद-विहित है, वह धर्म सममा जाता है श्रीर उसके प्रतिकृत्व स्मृतियों श्रीर पुराणों में मितिपादित होने पर भी श्रधमं है। न केवल धार्मिक किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से भी वेदों का श्रसाधारण महत्त्व है। वैदिक युग के श्रायों को संस्कृति श्रीर सभ्यता जानने का एक-मात्र माधन यही है। विश्व के वाङ्मय में इनसे प्राचीनतम कोई पुस्तक नहीं है। मानव जाति श्रीर विशेषतः श्रार्थ जाति ने श्रपने श्रीराव में धर्म श्रीर समाज का किस प्रकार विकास किया इसका ज्ञान वेदों से ही मिलता है। श्रार्थ भाषाश्रों का मूल स्वरूप निर्धारण करने में वैदिक भाषा बहुत श्रिधक सहायक सिद्ध हुई है।

हमारी संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला वैदिक वैदिक साहित्य निम्न भागों में बंटा है—(१) संहिता में (२) साहित्य ब्राह्मण ब्रौर श्रारण्यक (१) उपनिषद् (४) वेदांग (४) सूत्र साहित्य।

(क) संहिता में — संहिता का श्रर्थ है संग्रह। संहिताओं में देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन है। संहिताएं चार हैं (१) ऋक् (२) यज्ज (३) साम (४) श्रथ्य । इन संहिताओं के संकलन का श्रेय महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वेपायन वेद ज्यास को दिया जाता है। वेद ज्यास का

श्राशय है—वेद का वर्गीकरण करने वाला। वेद का शर्थ है ज्ञान। वेद-व्यास ने अपने समय के सम्पूर्ण ज्ञान का श्राधुनिक विश्व-कोष-निर्माताश्रों की मांति वर्गीकरण किया। यह स्मरण रखना चाहिए, वह इस ज्ञान का सम्पादक है, निर्माता नहीं। प्राचीन परम्परा के श्रनुसार वेद नित्य श्रोर श्रपौरु- पेय है। उनकी कभी मनुष्य द्वारा रचना नहीं हुई। सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा ने इनका प्रकाश श्राम्न, वायु, श्रादित्य, श्रंगिरा नामक ऋषियों को दिया। प्रत्येक वेदिक मन्त्र का देवता श्रोर ऋषि होता है। मन्त्र में जिसकी स्तुति की जाय वह उस मन्त्र का देवता है। श्रोर जिसने मन्त्र के श्रथं का सर्व प्रथम दर्शन किया हो वह उसका ऋषि है। पारचात्य विद्वान् ऋषियों को ही वेद-मन्त्रों का रचयिता मानते हैं। वैदिक स्नाहित्य को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि पुराने ऋषियों ने इस साहित्य को श्रवण-परम्परा से प्रहण किया किया था, बाद में इस ज्ञान को स्मरण कर जो नए प्रन्थ लिखे गए वे स्मृति कहलाए। श्रुति के शीर्ष स्थान पर उपर्युक्त चार संहिताएं हैं।

ऋग्वेद में १०६०० मन्त्र श्रीर १०२८ सूक्त हैं, ये दस मण्डलों में विभक्त हैं। सूक्तों में देवताश्रों की स्तुतियां है, ये बड़ी श्रूग्वेद भव्य उदात्त श्रीर काव्यमयी हैं। इनमें कल्पना की नवीनता, वर्णन की प्रौदता श्रीर प्रतिभा की ऊँची उड़ान मिलती है। 'उवा' श्रादि कई देवताश्रों के वर्णन बड़े हृद्यप्राही हैं। पाश्चात्य विद्वान् ऋग्वेद की संहिता को सबसे प्राचीन मानते हैं, उनका विचार है कि इसके श्रुधिकांश सूक्तों की रचना पंजाब में हुई। उस समय श्रार्थ श्रुफ्गा नस्तान से गंगा-यमुना तक के प्रदेश में फले हुए थे। उनके मन में ऋग्वेद में कुभा (काबुल) सुवास्तु (स्वाल) क्षमु (कुर्रम) गोमती (गोमल) सिन्धु, गंगा, यमुना, सरस्वती तथा पंजाब की पांचों नदियों श्रुतृद्धि (सतलुज) बिपाश (व्यास) परुष्णी (रावी) श्रसिकी (चनाव) विवस्ता (भेलम) का उल्लेख है। इन नदियों से सिन्ध्वित प्रदेश भारत में श्रार्थ सभ्यता का जन्मस्थान माना जाता है।

इसमें यज्ञ के मन्त्रों का संग्रह है इनका प्रयोग यज्ञ के समय अध्वर्युं नामक पुरोद्दित किया करता था। यज्ञवेंद्र में ४० अध्याय यज्ञवेंद् हैं। पाश्चात्य विद्वान् इसे ऋग्वेद् से काफी समय बाद का मानते हैं। ऋग्वेद में आर्यों का कार्य-चेत्र पंजाब है। इसमें कुरु पांचाल, कुरु सतलुज यमुना का मध्यवत्ती भू-भाग (वर्तमान श्रम्बाला) (डिवीजन) है और पांचाल गंगा-यमुना का दोश्राबा था। इसी समय से गगा-यमुना का प्रदेश आर्य सभ्यता का केन्द्र हो गया। ऋग्वेद का धर्म उपासना-प्रधान था किन्तु यजुर्वेद का यज्ञ-प्रधान। यज्ञों का प्राधान्य होने से बाह्यणों का महत्त्व बढ़ने क्या। यजुर्वेद के दो भेद हैं कृष्ण यजुः और शुक्ल यजुः। दोनों के स्वरूप में बढ़ा श्रन्तर है, पहले में केवल मन्त्रों का संग्रह है और दूसरे में छन्दोबद्ध मन्त्रों के साथ गद्यात्मक भाग भी है।

इसमें गेय मन्त्रों का संग्रह हैं, यज्ञ के श्रवसर पर जिस देवता के लिए होम किया जाता था उसे बुलाने के लिए उद्गाना उचित सामवेद स्वर में उस देवता का स्तुति-मन्त्र गाता था। इस गायन को साम कहते थे। प्रायः ऋचाएं ही गाई जाती थीं। श्रतः समस्त सामवेद में ऋचाएं ही हैं। इनकी संख्या १४४६ है। इनमें से केवल ७४ ही नई हैं बाकी सब ऋग्वेद से ली गई हैं। भारतीय संगीत का मूल सामवेद में उपलब्ध होता है।

इसका यज्ञों से बहुत कम सम्बन्ध है। इसमें श्रायुर्वेद सम्बन्धी सामग्री श्रिषक है। इसका प्रतिपाद्य विषय विभिन्न प्रकार श्रथ्यंवेद की श्रीष्धियां, ज्वर, पीजिया, सर्पदंश, विप प्रभाव को तूर करने के मन्त्र, सूर्य की स्वास्थ्यप्रद शक्ति, रोगोत्पादक कीटा एश्रों तथा विभिन्न बीमारियों को नष्ट करने के उपाय हैं। पाश्चात्य विद्वान् इसे जादू-टोने श्रीर श्रन्ध-विश्वास का भण्डार मानते हैं। वे इसमें श्रार्य श्रीर श्रनार्य धार्मिक विचारों का सम्मिश्रण देखते हैं किन्तु वस्तुतः इसमें राजनीति श्रीर समाज-शास्त्र के श्रनेक उँचे सिद्धान्त हैं। इसमें २०

कागड, ३४ प्रपाठक, १११ श्रनुवाक, ७३१ स्क तथा ४⊏३६ मन्त्र हैं, इन में १२०० के लगमग मन्त्र ऋग्वेद से लिये गए हैं।

प्राचीन काल में वेदों की रक्षा गुरू-शिष्य-परम्परा द्वारा होती-थी। इनका लिखित एवं निश्चित स्वरूप न होने से वेदों के स्वरूप में शाखाएं कुछ भेद श्राने लगा, श्रोर इनकी शाखाश्रों का विकास हुआ। ऋग्वेद की पांच शाखाएं थीं:—शाकल, बाष्कल, श्रश्व- लायन, शांखायन व माण्डूकेय। इनमें श्रव शाकल शाखा ही उपलब्ध होती है। शुक्ल यजुर्वेद की दो प्रधान शाखाएं हैं:—माध्यंदिन श्रोर काण्व। पहली उत्तरीय भारत में मिलती है श्रीर दूसरी महाराष्ट्र में। इनमें श्रधिक भेद नहीं है। कुष्ण यजुर्वेद की शांजकल चार शाखाएं मिलती हैं—तैत्तिरीय मैत्राययी, काठक तथा कठ कापिष्ठल संहिता। इनमें दूसरी तीसरी पहली से मिलती है, कम में ही थोड़ा श्रन्तर है, चौथी संहिता श्राधी ही मिली है। सामवेद की दो शाखाएं थीं:—कौथुम श्रोर राणायनीय। इनमें कौथुम का केवल सातवां प्रपाठक मिलता है। श्रथवंवेद की दो शाखाएं उपलब्ध हैं:—पेष्पलाद श्रौर शांतक।

संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण हुआ। इनमें यज्ञों के कर्मकाण्ड का विस्तृत वर्णन हैं, साथ ही शब्दों की ब्युल्पियां
ब्राह्मण ग्रन्थ तथा प्राचीन राजाओं श्रीर ऋषियों की कथाएं तथा सृद्धि
सम्बन्धी विचार हैं। प्रत्येक वेद के श्रपने ब्राह्मण हैं।
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं। (१) ऐतरेय श्रीर (२) कौषीतकी। ऐतरेय में ४०
श्रध्याय श्रीर श्राठ पंचिकाएं हैं, इसमें श्रान्छोम, गवामयन, द्वादशाह श्रादि
सोमयागों, श्राग्नहोत्र तथा राज्याभिषेक का विस्तृत वर्णन है। कौषीतकी
(शांखायन) में तीस श्रध्याय हैं। पर विषय ऐतरेय ब्राह्मण-जैसा ही है। इनसे
तरकालीन इतिहास पर काफी प्रकाश पहता है। ऐतरेय में शुनःशेप की
प्रसिद्ध कथा है, कौषीतकी से प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में भाषा के
सम्यक् श्रध्ययन पर बहुत बद्ध दिया जाता था। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण

शतपथ के नाम से प्रसिद्ध है; क्यों कि इसमें सो श्रध्याय हैं। ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास की सबसे अधिक जानकारी इसी से मिलती है। इसमें यज्ञों के विस्तृत वर्णन के साथ श्रनेक प्राचीन श्राख्यानों, ब्युखित्यों तथा सामाजिक बातों का वर्णन है। इसके समय में कुरु-गांचाल श्रार्थ संस्कृति का केन्द्र था, इसमें पुरुरवा श्रीर उर्वशी की प्रणय-गाथा, च्यवन ऋषि तथा महाप्रजय का श्राख्यान, जनमेजय, शकुन्तला श्रीर भरत का उरुलेख है। सामवेद के श्रनेक बाह्मणों में से पंचित्रंश या ताण्ड्य ही महत्त्वपूर्ण है। श्रथवंवेद का बाह्मण 'गोपथ' के नाम से प्रसिद्ध है।

ब्राह्मणों के श्रन्त में कुछ ऐसे श्रध्याय भी मिलते हैं जो गांवों या नगरों में नहीं पढ़े जाते थे। उनका श्रध्ययन-श्रध्यापन गांवों से दूर श्रार्ण्यक श्रद्ययों (वनों) में होता था। इन्हें श्रार्ण्यक कहते हैं। गृह-स्थाश्रम में यज्ञ-विधि का निर्शेश करने के लिए ब्राह्मण्यन्थ उपयोगी थे श्रोर उसके बाद वानप्रस्थ श्राश्रम में बनवासी यज्ञ के रहस्यों श्रोर दार्शनिक तस्वों का विवेचन करने वाले श्रार्ण्यकों का श्रध्ययन करते थे। उपनिषदों का इन्हीं श्रार्ण्यकों से विकाम हुश्रा।

उपनिषदों में मानव-जीवन और विश्व के गूढ़तम प्रश्नों को सुलक्षाने का प्रयत्न किया गया है। ये भारतीय अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यउपनिषद मान रत्न हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। वैदिक साहित्य में इनका स्थान सबसे अन्त में होने से ये 'वेदान्त' भी कहलाते हैं। इनमें जीव और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन द्वारा ऊँची-से-ऊँचो दार्शनिक उड़ान ली गई है। भारतीय ऋषियों ने गम्भीरतम चिन्तन से जिन आध्यात्मिक तत्त्वों का साचात्कार किया, उपनिषद उनका अमूल्य कोष है। इनमें अनेक शतकों की तत्त्व चिन्ता का परिणाम है। मुक्तिकोपनिषद में चारों वेदों से सम्बद्ध १०२ उपनिषद गिनाये गए
हैं, किन्तु १९ उपनिषद ही अधिक प्रसिद्ध हैं:—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक,
माण्ड्रक्य, तैत्तिरेय, ऐतरेय, छान्दोग्य, ब्रहदारण्यक और श्वेताश्वतर। इनमें

छान्दोग्य और बृहदारण्यक श्रधिक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। वैदिक साहित्य के विशाल एवं जिटल होने पर कर्मकाएड से सम्बद्ध सिद्धान्तों को एक नवीन रूप दिया गया। कम-से-कम सूत्र साहित्य शब्दों में श्रधिक-से-ग्रधिक श्रर्थ प्रतिपादन करने वाले छोटे-से-छोटे वाक्यों में सब महत्त्वपूर्ण विधि-विधान प्रकट किये जाने लगे। इन स.र-गर्भित वात्र्यों को सूत्र कहा जाताथा। कर्मकाण्ड सम्बन्धी सुत्र-साहित्य को चार भागों में बांटा गया.-(१) श्रीत सुत्र (२) गृद्ध-सूत्र (३) धर्म सूत्र (४) शुल्व सूत्र । पहले में वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्म-काएड का वर्णन है। दूसरे में गृहम्थ के दंनिक यज्ञों का श्रोर तीसरे में सामाजिक नियमों का श्रीर चौथे में यज्ञवेदियों के निर्माण का । श्रीत का श्रर्थ है अति (वेद) से सम्बद्ध यज्ञ याग। अतः श्रीत सूत्रों में तीन प्रकार की श्राग्नियों के श्राधान श्राग्नहोत्र दश पौर्णमास, चातुर्मास्यादि साधारण यज्ञी तथा ऋग्निष्टोम ऋादि सोमयागों का वर्णन है। ये भारत की प्राचीन यज्ञ-पद्धति पर बहुत प्रकाश डालते हैं । ऋग्वेद के दा श्रौत सूत्र हैं:--शांखायन श्रौर श्रारण्लायन । शुक्ल यजुर्वेद का एक:-कात्यायन, कृष्ण यजुर्वेद के छः सूत्र हैं:--श्रावस्तम्ब, हिर्ण्यकेशी, बौधायन,भारद्वाज, मानव, वैखानस। सामवेद के लाटायन, द्राह्मायण ग्रांर ग्रार्धेय नामक तीन सुत्र हैं। ग्रथर्ववेद का एक ही वैतान सुत्र है।

इनमें उन श्राचारों तथा जन्म से मरण पर्यन्त किये जाने वाले संस्कारों का वर्णन है जिनका श्रानुष्ठान प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ के लिए गृह्य सूत्र श्रावश्यक समभा जाताथा। उपनयन श्रोर विवाह-संस्कार का विस्तार से वर्णन है। इन ग्रन्थों के श्रध्ययन से प्राचीन भारतीय समाज के घरेलू श्राचार-विचार का तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तों के रीति-रिवाज का परिचय पूर्ण रूप से हो जाता है। श्रम्वेद के गृह्य सूत्र शांखायन श्रोर श्राश्वलायन हैं। श्रम्ल यजुर्वेद का पारस्कर, कृष्ण यजुर्वेद के श्रापस्तम्ब हिरण्यदेशी. बौधायन, मानव, काठक, वैखानस, सामवेद के गोभिल तथा खादिट श्रथ्यवेद का कौशिक। इनमें गोभिल प्राचीनतम है।

धर्मसूत्रों में सामाजिक जीवन के नियमों का विस्तार से प्रतिपादन है।
वर्णाश्रम धर्म की विवेचना करते हुए ब्रह्मचारी, गृहस्थ व
धर्म सूत्र राजा के कर्त ब्यों, विवाद के भेदों, दाय की व्यवस्था, निषिद्ध
भोजन, शुद्धि प्रायश्चित्त थादि का विशेष वर्णन है। इन्हीं
धर्म सूत्रों से त्रागे चलकर स्मृतियों की उत्पत्ति हुई जिनकी व्यवस्थाएं हिन्दूसमाज में त्राज तक माननीय समभी जाती हैं। वेद से सम्बद्ध केवल तीन
धर्म सूत्र ही त्रब तक उपलब्ध हो सके हैं—ग्रापस्तम्ब, हिरण्य केशी व
बौधायन, ये यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध हैं। श्रन्य धर्म सूत्रों में
गौतम श्रीर वशिष्ठ उल्लेखनीय हैं।

शिल्ला महस्व था। इनकी शिक्ता के लिए पृथक् वेदांग बनाया गया। इनमें वर्ण के उच्चारण के श्रनेक नियम दिये गए हैं। संसार में उच्चारण शास्त्र की वैज्ञानिक विवेचना करने वाले पहले प्रन्थ यही हैं। ये वेदों की विभिन्न शाखात्रों से सम्बन्ध रखते हैं श्रीर प्रातिशाख्य कहलाते हैं। ऋग्वेद, श्रथर्व वेद, वाजसनेयी व तैत्तिरीय संहिता के प्रातिशाख्य मिलते हैं। बाद में इनके आधार पर शिचा-ग्रंथ लिखे गए। इनमें शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिचा, सामवेद की नारद शिचा और पाणिनि की पाणिनीय शिचा मुख्य हैं।

वैदिक मन्त्र छन्दोबद्ध हैं। छन्दों का ठीक ज्ञान बिना प्राप्त किये, वेदमन्त्रों का ठीक उच्चारण नहीं हो सकता। श्रत: छन्दों की छन्द विस्तृत विवेचना श्रावश्यक समभी गई। शौनक मुनि के ऋक्प्रातिशाख्य में शांखायन श्रोंतसूत्र में तथा सामवेद से सम्बद्ध निदान सूत्र में इस शास्त्र का ज्यवस्थित वर्णन है। किन्तु इस वेदांग का एक-मात्र स्वतन्त्र ग्रंथ पिंगलाचार्य-प्रणीत छन्दसूत्र है। इसमें वैदिक श्रोर लीकिक दोनों प्रकार के छन्दों का वर्णन है।

इस श्रंग का उद्देश्य सिन्ध, शब्द रूप धातु रूप तथा इनकी निर्माण-पद्धति का ज्ञान कराना था। इस समय व्याकरण का सबसे व्याकरण श्रसिद्ध ग्रंथ पाणिनि की श्रष्टाध्यायो हैं; किन्तु व्याकरण का विचार ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय से शुरू होगया था। पाणिनि से पहले गार्ग्य, स्फोटायन, शाकटायन, भारद्वाज श्रादि व्याकरण के श्रनेक महान् श्राचार्य हो चुके थे। इन सबके ग्रंथ श्रब लुप्त हो चुके हैं।

इसमें वैदिक शब्दों की ब्युत्पत्ति दिखाई जाती थी, प्राचीन काल में वेद के कठिन शब्दों की कमबद्ध तालिका श्रीर कोश निघंड़ निरुक्त कहलाते थे श्रीर इनकी ब्याख्या निरुक्त में होती थी। श्राजकल केवल यास्काचार्य का निरुक्त ही उपलब्ध होता है। इसका समय ७०० ई० पू० के लगभग है।

वैदिक युग में यह धारणा थी कि वेदों का उद्देश्य यज्ञों का प्रतिपादन है। यज्ञ उचित काल श्रीर मुदूत में किये जाने से ही फला-ज्योतिष दायक होते हैं। श्रत: काल-ज्ञान के लिए ज्योतिष का विकास हुश्रा। श्रीर यह वेद का श्रंग समसा जाने लगा। इसका प्राचीनतम ग्रन्थ लगधमुनि-रचित वेदांग ज्योतिष है। श्रीत, गृह्य एवं धर्म सूत्रों को ही कल्प सूत्र कहते हैं इनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है कि वेदों की रचना कब हुई श्रीर उसमें किस काल की सभ्यता का वर्णन मिलता है। भारतीय वेदों को ऋषौरुषेय िकसी पुरुष द्वारा न बनाया वैदिक साहित्य हुआ ] मानते हैं श्रत: नित्य होने से उनके काल-निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता: किंतु पश्चिमी विद्वान इन्हें ऋषियों का काल की रचना मानते हैं श्रौर इसके काल के सम्बन्ध में उन्होंने श्चनेक कल्पनाएं की हैं। पहली कल्पना मैक्समूलर 🕾 की है उन्होंने वैदिक साहित्य को चार भागों में बांटा है-छन्द, मन्त्र, ब्राह्मण श्रीर सूत्र साहित्य। मुत्र साहित्य का काल ६०० ई० पू०-२०० ई० पू० है, ब्राह्मणों का ८००-श्रीर छन्द श्रर्थात् ऋग्वेद की प्राचीनतम ऋचात्रों का १२०० –१००० ई०। तुर्की में १४०० ई॰ पू० के कुछ प्राचीन लेखों में वैदिक देवताम्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलने से पश्चिमी विद्वानों को मैक्समूलर का मत ग्रग्राह्य प्रतीत हुन्ना। वे वेदों को श्रौर पुराना सममने लगे। जर्मन विद्वान विण्टर निट्ज्+ ने वैदिक साहित्य श्रारम्भ होने का काल २४००---२००० ई॰ तक माना। तिबक श्रौर याकोबी× ने वैदिक साहित्य में वर्णित नक्त्रों की स्थिति के श्राधार पर इस साहित्य का त्रारम्भ काल ४४०० ई०पू० माना । श्री श्रविनाशचन्द्र दास तथा पावगी ने ऋग्वेद में वर्जित भूगर्भ विषयक साची द्वारा ऋग्वेद को कई लाख वर्ष पूर्व का ठहराया । श्रभी तक इस प्रश्न का प्रामाणिक रूप से र्श्वान्तम निर्णय नहीं हो सका। वैदिक साहित्य का श्रध्ययन करने से उसमें

दो काल विभाग स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं:-(१) प्राचीन वैदिक युग : इसे

<sup>🥴</sup> मैक्समूलर का मत १२०० ई०ए० ६०० ई७ पू०

<sup>+</sup> विराटर निट्ज की कल्पना २५०० ई० पू०

<sup>×</sup> तिलक श्रोर याकोबी ४४०० ई० पू०

ऋग्वेद का युग भी कहते हैं। इस काल की संस्कृति के ज्ञान का मुख्य श्राधार ऋग्वेद है, (२) उत्तरवैदिक युग: यहां इन कालों की वैदिक संस्कृति का संश्विष्त प्रतिपादन किया जायगा।

### वैदिक संस्कृति

वैदिक युगीन धार्मिक विकास के तीन स्पष्ट रूप प्रतीत होते हैं। प्राचीनतम
वैदिक धर्म उपासना-प्रधान एवं सरत था। ब्राह्मण-ग्रंथों के
धर्म समय यह कर्म काण्ड-प्रधान एवं जटिल हो गया श्रीर श्रन्त
में उपनिषदों के समय जान पर बल दिया जाने लगा।
प्राचीनतम वैदिक धर्म श्रत्यन्त सुविकसित, परिष्कृत श्रीर सरल है। पिछली
शती में कुछ योरोपियन विद्वानों ने यह मत प्रकट किया था कि यह श्रत्यन्त
प्रारम्भिक श्रीर जंगली धर्म है। श्रार्य जंगलों में रहते थे। वर्षा, विद्युत्, भूप,
सूर्य श्रादि नाना शक्तियों से भयभीत होकर उनकी स्तुति के लिए मन्त्र पढ़ते
थे, किंतु वेद के गम्भीर श्रध्ययन से शीघ्र ही उन्हें ज्ञान हो गया कि यह
बढ़ा सुसंस्कृत, कलात्मक, परिष्कृत श्रीर प्रौद धर्म है।

ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुतियां हैं। देव, का श्रर्थ है द्योतनशील या वैदिक देवता दीप्तिमय। एक ही ईश्वर का रूप प्रकृति की विभिन्न शक्तियों में चमक रहा है। श्रार्य इन रूपों की सगुण पूजा करते थे उनके प्रधान देवता निम्न थे:—

श्रायन्त प्राचीनकाल में यह उच्चतम एवं उदात्ततम देवता था। बाद में दसका स्थान इन्द्र ने ले लिया। यह धर्म का श्रिधपित है। सत्य (ऋत) पुरुष श्रोर भलाई का देवता है। इसका प्रधान कार्य धर्म की रत्ता है। ऋग्वेद के श्रनेक सूत्रों में बड़े भव्य शब्दों में इसकी स्तृति है। वरुण सर्वज्ञ श्रोर सर्व सात्ती हैं, मनुष्यों का सत्य, श्रनृत सदा देखते रहते हैं। राश्रि में सर्वत्र श्रन्थकार छा जाने पर भी वे जागते रहते हैं। सर्वत्र उनके दूत फिर रहे हैं। मनुष्यों की गुष्त-से-गुष्त मन्त्रणा श्रीर पाप उन्हें ज्ञात होता रहता है। दो श्रादमी एकान्त में बैठकर जो मन्त्रणा करते हैं उसे वह जान लेते

हैं। वे प्रकृति के श्रद्रा नियमों की रचा करने वाले हैं। पापियों को पाश में बांधकर दण्ड देते हैं। श्रनेक स्कों में भक्तों ने इनसे उसी प्रकार चमा की श्रभ्यर्थना की है जैसे बाद में विष्णु श्रादि देवताश्रों से की जाती थी। भिक्त सम्प्रदाय का वैदिक स्क यही है। वरुण की उपासना लघु एशिया (तुर्की) के मितन्नी राजा भी करते थे।

यह वैदिक युग का सबसे महत्त्वपूर्ण देवता है, इसकी प्रधानता इस बात से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण ऋग्वेद के चौथे हिस्से से श्रधिक २४० सूकों में इसकी स्तुति है। यह देवों का श्रमणी तथा श्रपरिमित शिक्षशाली है। उसके बल से द्युलोक श्रोर भूलोक कांपते हैं। उसके हाथ में शिक्षशाली वज्र है। उसके गौश्रों का छुड़ाना, वृत्र का वध, पर्वतों का भेदन, दासों का दमन श्रादि श्रमेक वीरतापूर्ण कर्म किये हैं। किन्तु उसका प्रधान कार्य वृत्र का संहार है। इन्द्र को सामान्य रूप से वृष्टि देवता का प्रतीक माना जाता है। वह श्रपने बिजली रूपी वज्र से श्रमवृष्टि के दैत्य वृत्र का संहार करता है। इन्द्र युद्ध का देवता है। वज्र से शत्रुश्रों का दलन करता है। मनुष्य युद्ध में विजय पाने के लिए इन्द्र का श्राह्मान करते हैं।

ऋग्वेद में इन्द्र के बाद श्राग्न की ही सबसे श्रधिक स्तुति है। दो सौ से श्रधिक सूत्र इसका अंतिपादन करते हैं। ऋग्वेद के श्राग्नि पहले सूक्त का यही देवता है। खपरें समुद्र की तरंगों की तरह उंची उठती हैं। इस के ज्वलन से चट-चट की उंची श्रावाज होती है। श्राकाश में इसके स्फुल्लिंग उड़ते हैं श्रीर पत्ती उनसे भय-भीत होकर भागते हैं। श्राग्न के श्रसाधारण महत्त्व का यह कारण था कि मनुष्यों की हिव देवताश्रों तक वहन करता था, प्रतिदिन श्राग्नहोत्र के लिए प्रज्वित किया जाता था।

सूर्य से सम्बंध रखने वाले पांच देवताश्रों की स्तुति की जाती थी। सर्विता, सूर्य, सित्र, पूषा, विष्णु। सर्विता सूर्य के प्रेरक और प्रातः-सूर्य कालीन रूप का नाम था। सूर्य इन पांचों में प्रधान, द्युलोक श्रीर श्रदिति का पुत्र माना जाता था, उसकी पत्नी उषा थी। वह सात घोड़ों के रथ पर प्रतिदिन श्राकाश की यात्रा करता था। सित्र वरुण का साथी श्रोर सूर्य के उपकारक रूप का प्रतिनिधि सममा जाता था। 'उषा' प्रतिपालकों का देवता था, विष्णु उस समय सबसे कम महत्त्व रखता था, किन्तु बाद में बहुत श्रधिक पूजा जाने लगा। वेद में विष्णु के तीन पगों का बार-बार संकेत है। एक प्राचीन श्राचार्य श्रीर्णवाभ ने इन तीन पदों को-उद्य होने वाले, मध्याह्म में उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाले तथा श्रस्त होने वाले सूर्य के तीन रूपों का सूचक माना है। इन्हीं पदों से बाद में वामन श्रीर बाल की कथा का विकास हुआ।

प्रभात वेला की मनोरम छटा को देवी का रूप देना संभवतः श्रायों की सुन्दरतम कल्पना है। विश्व के समूचे धार्मिक साहित्य में उपा इसके तुल्य कोई मनोहारिणी रचना नहीं है। ऋग्वेद में उषा का श्रत्यन्त सरल वर्णन है। इनके श्रतिरिक्त, इसमें श्रिश्वनी, बायु, वात, सोम, सरस्वती, पर्जन्य (बादल), श्रापः (जल) श्रादि श्रनेक देवताश्रों की स्तुतियां पाई जाती हैं। इन देवताश्रों की पूजा यज्ञ में श्राहुति देकर की जाती थी।

ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का विशेष ढंग है। इसे सर्वोत्कर्षवाद ईश्वर [Henotheism] कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सम्बन्धी कता से प्रार्थना करता है उसे सबसे बड़ा विचार कहता है। इग्द्र की आराधना करते हुए उसको सर्वोच्च कहता है और अभिन की स्तुति में अभिन को। ऋग्वेद में भाना देवताओं की स्तुतियां हैं, इससे प्रायः यह कल्पना की जातो है कि उस समय बहुदेववाद अचितित था। किन्तु जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि आर्य प्रकृति की सब शक्तियों को एक हो सत्ता के विभिन्न स्वहप मानते थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में एकेश्वर्याद को घोषणा करते हुए कहा थाः—'एक ही सत्ता को विद्वान् अनेक नामों से कहते हैं। इस सत्ता को वे अदिति, हिरण्यगर्भ, पुरुष आदि नामों से सूचित करते थे। वह अख्य होने से अदिति था। यह सारा विश्व उस तेजस्वी (हिरएय) ईश्वर के गर्भ से निकला है । श्रतः वह हिरएयगर्भ कहलाता था। वही एक सत्ता इस समुची ब्रह्मारडपुरी में फैली हुई है, श्रतः वह पुरुष कहलाता था। हिरएयगर्भ सूक्त में एकेश्वरवाद का सुन्दर प्रतिपादन है।

वैदिक धर्म वर्तामान पौराणिक धर्म से निम्न बातों में मौलिक रूप से भिन्न था। (१) वैदिक धर्म में मूर्ति-पूजा का प्रचलन वैदिक ऋौर नहीं था। ऋग्वेद में केवल एक ही स्थान पर इन्द्र की वर्तमान हिन्दू मूर्ति का उल्लेख है। देवताश्रों की श्राराधना मन्त्र द्वारा श्राहति देकर की जाती थी, वह यज्ञ-प्रधान धर्म था।

श्राजकल की भक्ति-प्रधान उपासना उस समय प्रचलित नहीं थी।

- (२) वैदिक देवताश्रों तथा वर्त्तमान हिन्दू देवताश्रों में कई प्रकार का भेद है। वैदिक काल का प्रधान देवता इन्द्र है। बाद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रमुखता प्राप्त हुई । वैदिक वरुण का महत्त्व लुप्त हो गया । बाद में प्राधा-न्य पाने वाली त्रिमूर्ति में से वेद में केवल विष्णु श्रीर रुद्र का उल्लेख है। किन्तु ये उस समय गौण देवता थे। श्रनेक वैदिक देवताश्चों उपस्, पर्जन्य, भग. श्रर्यमा का बाद में लोप हो गया। श्रनेक पौराणिक देवी-देवताश्रों-पार्वती, कुबेर, दत्तात्रेय श्रादि का वेदों में कोई उल्लेख नहीं हैं।
- (३) वर्तमान हिन्दू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सरस्वती लच्मी, पार्वती का पूजन होता है। सभी देवों की शक्तियां स्त्री रूप में पूजी जाती हैं। वैदिक युग के श्रधिकांश देवता पुरुष थे। नारी तत्व को वक्त मान प्रधानता नहीं मिली थी।
- (४) वंदिक धर्म श्राशावादी श्रीर श्रोजस्वी है। उसमें पारलौकिक जीवन के प्रति वह चिन्ता नहां जो वर्तमान हिन्दू धर्म में है। वैदिक श्रार्य संसार से भागना नहीं चाहता, उलका पूरा भोग करना चाहता है। श्रार्य उपासक खपने देवताश्रों से प्रधान रूप से इस लोक की वस्तुएं प्रजा, पशु, श्रन्म, तेज श्रीर ब्रह्मवर्चस् मांगता था। उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना यही होती थी:---'मेरे शतुत्रों का दब्बन करो । उसका जीवन लहु श्रीर लोहे का, खोज श्रीर

विचार का, विजय श्रौर स्वतंत्रता का, कविता श्रौर करूपना का, मौन श्रौर मस्ती का था, ष्टसका धर्म भी उसके श्रनुरूप ही था।

## उत्तर वैदिक युग का धर्म

उत्तर वैदिक युग तक पहुँचते हुए वैदिक धर्म में काफी अन्तर आ गया था। यद्यपि अथवंवेद में वरुण के कई सुन्दर सुक्त हैं। (क) नये देवता किन्तु उसकी महिमा घटने लगी थी। एकेश्वरवादी अवृत्ति पुष्ट हो रही थी। ब्राह्मण्युग में प्रजापित को महिमा बढ़ने लगी। धीरे-धीरे उसने इन्द्र का स्थान ले लिया। प्रनापित द्वारा वाराह रूप में पृथ्वी धारण तथा कुर्म बनने की कथाएं इसी युग में चलीं, जो बाद में अवतारों का मूल बनीं। इस युग में एक अन्य देवता रुद्र की भी महिमा बढ़ चली। पहले यह शिव था, अब महादेव और पशुपति हो गया। पाशचात्य विद्वानों की यह कल्पना है कि यह अनार्य देवता था। विष्णु के तीन पर्गों की कल्पना का विकास भी इसी काल में हुआ।

बाह्य युग के धर्म की दूसरी विशेषता याज्ञिक कर्मकाण्ड की जटिबता का बढ़ना था। बाह्यण-प्रन्थों में इन यज्ञों की विस्तृत विधियां (ख) कर्मकाण्ड दी गई हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यज्ञों का श्राडम्बर की जटिलता बहुत बढ़ चला था। बड़े-बड़े यज्ञ राजाश्रों तथा धनाढ्यों द्वारा होते थे। राजाश्रों के यज्ञों में राजसूय वाजयेय श्रीर श्रश्वमेध प्रधान थे। यज्ञों में पशु-बिक्व की प्रथा बढ़ रही थी।

उत्तर वैदिक युग में पशु-बिल देने के विरुद्ध एक लहर चली। ऐसी

(ग) पशु-बिल पर बड़ा विवाद उठा। ऋषि निरे श्रन्न की श्राहुति देना को विरुद्ध चाहते थे, देवता बकरे की मांगते थे। वसु से फैसला मांगा गया, उसने देवताश्रों के पन्न में फैसला दिया;

क्योंकि वही पहाति पुरानी थी। किन्तु वह सुधार का पन्नपाती था उसने

श्रपने एक श्रश्वमेध में मुनियों के कथनानुसार श्रव्न की श्राहुतियाँ दीं। वसु द्वारा प्रवर्त्तित वह लहर कर्मकाएड श्रीर तप के बजाय भित पर बल देती थी। यह श्रान्दोलन हमारे वाङ्मय में 'एकान्तिक' कहलाता है; क्योंकि इसमें एक-मात्र हिर में एकाग्रता से भित करने का भाव मुख्य था। इन सुधारकों ने यज्ञों को बिलकुल नहीं छोड़ा था। भावी भिक्त श्रान्दोलन का एक बीज यह भी था।

यह उपनिषदों के समय शुरू हुआ। इनके आचार पर बल देते हुए ज्ञान मार्ग की श्रेष्टता का प्रतिपादन कर यज्ञों का विरोध किया। यज्ञ-विरोधी छान्दोग्य उपनिवद (३।१७।४।६) में देवकी-पुत्र कृष्ण त्रान्दोलन को घोर श्रंगिरस् यज्ञ की एक सरल रीति बताई। इस यज्ञ की दिज्ञा थी-तपश्चर्या, दान, त्रार्जव, त्रहिंसा श्रीर सत्य। मुण्डकोपनिषदु (१।२।७) ने घोषणाकी कि येयज्ञ फूटी नाव की तरह है। कर्मकाएड-विरोधियों ने यह द्वारा पूजा-विधि के स्थान पर नये मार्ग का निर्देश किया। दुश्वरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मन के संकल्प की दहता, शुचिता, वाणी श्रीर मन का संयम, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक् ज्ञान श्रीर विज्ञान इन सब उपायों से समाहित होने, श्रात्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने सं श्रीर उसकी भिन्त पूर्वक उपासना करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। उपनिषदों के समय में श्रमृतस्व-प्राप्ति सुक्ति, कर्मवाद श्रौर पुनर्जेन्म के विचार जो इस समय हिन्दू धर्म की प्रधान विशेषता है, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। प्राचीन बैदिक युग के आर्थ ने श्रपने श्रानन्दमय जीवन में मुक्ति की चिन्ता नहीं की। ब्राह्मण्-प्रन्थों ने यज्ञों द्वारा स्वर्ग का विश्वास दिलाया किन्तु उपनिषदों के समय का श्रार्य ऐसी किसी वस्तु से सन्तुष्ट नहीं हो सकता जो श्रमृतस्व प्राप्त न कराये। मैंत्रेयो के श्रमर शब्द--''किमई तेन कुर्या येनाई नामृता स्याम्'' इस युग की भावना पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं। भारतीय दर्शन में संसार का दु:खमय होना, त्रात्मा की श्रमरता, मुक्ति की बलवती श्राकांचा का प्राधान्य इसी युग से हुआ।

## २. सामाजिक जीवन

## पूर्व वैदिक युग

वैदिक समाज का आधार कुटुम्ब था उस समय विवाह-संस्कार तो खान-मग वैसा ही होता था जैसा आजकल होता है। किन्तु विवाह-पद्धति साथियों का चुनाव, विवाह सम्बन्धी आदर्शों श्रीर स्त्रियों की स्थिति में बड़ा अन्तर था। वैदिक काल में युवक-युवियों के विवाह परिपन्व आयु में होते थे। बाल-विवाह की दूषित पद्धति का तन्कालीन साहित्य में कोई चिह्न नहीं दृष्टिगोचर होता। युवक-युवितयों को अपना जीवन-संगी चुनने की काफी स्वतंत्रता थी। विवाह पवित्र श्रीर स्थायी सम्बन्ध गिना जाता था। एक-पत्नीवत उस समय का साधारण नियम था, किन्तु राजकुलों में बहुपत्नीत्व भो प्रचित्रत था। फिर भी उसे अच्छा नहीं समका जाता था। परवर्त्ती युगों की मांति उस समय विधवा के लिए सती हो जाने का विधान नहीं था, उसे पुनर्विवाह का श्रिधकार था श्रीर पुनर्विवाह प्राय: देवर से किया जाता था। दहेज को प्रथा भी थी श्रीर दृब्य लेकर लड़की देने की भी। इस युग में स्वयंवर की परिपाटी भी प्रचित्रत थी।

स्त्रियों की कभी नहीं रही। श्रम्य जातियों के हतिहास में हम जितना रिथिति पीछे की श्रोर जौटते हैं, स्त्रियों की स्थिति उतनी ही गिरी हुई दिखाई देती है। यह बड़ी विजचण बात है कि भारत में वस्तु-स्थित सर्वथा विपरीत है। वैदिक युग में स्त्रियां भी पुरुषों की तरह ही ऊँची शिह्ना प्राप्त करती थीं। कुछ महिलाश्रों ने साहित्य श्रोर ज्ञान के छेत्र में श्रत्यन्त प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। घोषा, विश्ववारा श्रोर जोप!गुद्धा को श्राय्वेद के कुछ सुक्तों का ऋषि होने का गौरव प्राप्त है। परिवार में स्त्रियों की

बढ़ी प्रतिष्ठा थो। विवाह के समय बधु को श्राशोर्वाद दिया जाता था कि तुम

वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति जितनी ऊंची थी उतनी बाद में

नये घर की साम्राज्ञी बनो । घरेलू तथा धार्मिक कार्यों में पित श्रौर पत्नी का दर्जा बराबर का था । कोई यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था । धार्मिक कार्य पित-पत्नी मिल्लकर ही पूरा करते थे । स्त्रियां सामाजिक जीवन में पूरा भाग लेती थीं। उस समय पर्दे की श्रौर स्त्रियों को सामाजिक समारोहों से दूर रखने की पद्धति नहीं थी । किन्तु स्त्रियों की इतनी ऊंची स्थित होते हुए भी दस संवर्ष के युग में पुत्रियों की श्रपेचा पुर्शों की श्रिधिक कामना की जाती थी ।

उस समय वर्तमान काल का-सा जाति-भेद प्रचलित नहीं था। जाति-भेद की बड़ी विशेषताएं— प्रपनी जाति में ही विवाह करना जाति-भेद तथा भोजन करना ऊंच-नीच श्रीर श्रह्पश्यता की भावनाए हैं। वैदिक युग के श्रार्थों में न तो विवाह श्रीर मोजन सम्बन्धी बन्धन थे श्रीर नहीं ऊंच-नीच के भाव। बड़ा भेद श्रार्थ श्रीर दास का था। दास श्रार्थों से बाहर के दूसरे रंग (वर्ण) नस्त के श्रनार्थ थे। वर्ण वास्तव में श्रार्थ श्रीर श्रनार्थ दो ही थे। ब्राह्मण, चित्रय श्रीर वेश्य की मता श्रवश्य थी, किन्तु वह विभिन्न पेश वालों की श्रीण्यां-मात्र थीं। सामान्य जनता विशः कहताती थी। योद्धा श्रीर रथी चित्रय कहताते थे श्रीर पुरोहित ब्राह्मण। पीछे यज्ञ का क्रिया कलाप बहुत बढ़ जाने से ब्राह्मण श्रेणी का बड़ा विकास हुश्रा। किन्तु इन सब श्रीण्यों में परस्पर खान-पान श्रीर वेवाहिक सम्बन्ध होता था। श्रनेक श्राधुनिक समाज-शास्त्री यह मानते हैं कि जाति-भेद के मूल तस्व श्रार्थों ने श्रनार्थों से ग्रहण किये।

श्रायों का खान-पान बहुत सादा था। उनका प्रधान भोजन घो, तूध, वावल (वीहि) श्रोर जो थे। वैदिक साहित्य में मूंग, उइद श्रादि श्रनेक दाजों का उस्तेख है। किन्तु नमक का वर्णन वशा-भूषा नहीं मिलता। यज्ञों में सोमरस के पान की परिपाटी थी। सनोविनोद श्रायों का वेश भी बहुत सादा था। शरीर के उपरी भाग के लिए एक उत्तरीय श्रोर नीचे एक श्रधोवस्त्र का रिवाज था। उप्लीय या पगदी भी बहुत पहनी जाती थी। कपड़े उनी या श्रातसी के

रेशं (जुम) के बने हुए हांते थे। झक्षचारी कृष्या सृग की छाल पहनते थे। पुरुष और स्त्री दोनों सोने के हार, कवच, कुपड़ ब्र, केयूर, कङ्क या, न्पुर आदि आसूषण धारण करते थे। जरी का काम किये हुए और रंग-बिरंगे वस्त्र भी धारण किए जाते थे। वालों की कंघी और सुगंधित तेलों से श्रंगार किया जाता था। स्त्रियां प्रायः वेणी (गुत) धारण करती थीं। कुछ पुरुष जूड़ा बांधते थे। प्राय: दाढ़ी रखी जाती थी लेकिन हजामत का भी थोड़ा-बहुत प्रचलन था।

श्रायों का सबसे श्रधिक प्रिय मनोधिनोद, घुड़दीड़ श्रीर रथों की दौद था। जुए की बुराई भी प्रचितित थी। जुश्रा बहेदे के पासों मे खेजा जाता था। ऋग्वेद के एक सूक्त (१०। ३४) में जुश्रारी की दुर्दशा का बहुत सुन्दर वर्णन है। तीसरा मनोविनोद नृत्य था।

स्त्री-पुरुष दोनों इसमें भाग बेते थे। संगीत की भी काफी उन्नित हो चुकी थी। आघात, फूंक और तार से बजने वाखे दुंदुभी, श्रंग, पण्व, त्यें और वीगा आदि वाच होते थे। दुंदुभि का प्रयोग दुश्मनों का दिख दहलाने के लिए होता था। वह आयों का मारू बाजा था।

### उत्तर वैदिक युग

इस युग में वर्गाश्रम-व्यवस्था का विचार परिपक्व हुआ। 'वास्तव में भारतीय संस्कृति और सम्यता की मृत्न स्थापना हसी काल उत्तर वैदिक में होती हैं'। भारतीय जाति में उसकी संस्कृति में, विचार युग का महत्त्व और व्यवहार-पद्धति में और दिव्यकोग में जो विशिष्ट भारतीयता है, वह हसी काल में प्रकट होती है। यों तो भारतीय संस्कृति का मृत्न प्राग्वैदिक और वैदिक कालों में है। लेकिन उन युगों में वह अभी तरल इव के रूप में दीखती है। इस युग में ही उसकी ठोस दिन्याद पदती है। उसका व्यक्तित्व मूर्ग-रूप धारण करता है। भगवान् गौतम बुद्ध के समय तक भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथाओं, संस्थाओं,

व्यवस्थात्रों, पद्धतियों घोर परिपाटियों को स्थापित श्रोर बद्धमूल हुन्ना पाते हैं। इन सबमें वर्णाश्रम-पद्धति प्रधान है।

वैदिक युग में दो ही वर्ण थे---श्रार्य श्रीर दास । दासों से घृणा होना स्वाभाविक था। उनसे वैवाहिक सम्बन्ध बुरे समसे जाते वर्ण-न्यवस्था थे। यह पहले बतला दिया गया है कि श्रायों में भी काम श्रौर पेशे की दृष्टि से कई श्रेणियां बन रही थीं ब्राह्मण, चित्रिय. वैश्य इसी प्रकार के वर्ग थे। प्रत्येक वर्ग में कुछ ऊँच-नीच भी थी। शासक चत्रिय ( राजन्य ) योद्धाओं श्रीर रथियों से ऊँचे थे श्रीर रथी पदाति सैनिकों से। ये तीनों वैश्यों से ऊपर थे। यज्ञों का विकास होने से जो पुरोहित श्रीणी बनी, वह श्रपने ज्ञान, तपस्या श्रीर त्याग से श्रीर श्रीणियों से अँची सममी गई। दास श्रद्ध वर्ग में डाल दिये गए। उत्तर वैदिक युग के शास्त्रकारों ने पहली बार चारों वर्णों के कर्ताव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया श्रीर उनके लिए पृथक्-पृथक् नियम बनाये । यह याद रखना चाहिए कि उस समय ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्यों में खान-पान ग्रीर शादी-ब्याह के बन्धन कठीर नहीं हुए थे। श्रपनी-श्रपनी श्रेणी में रोटी-बेटी का सम्बन्ध हो ऐसी प्रवृत्ति तो स्वाभाविक होती ही है. यह उस समय भी रही होगी। लेकिन उस समय के वर्ण श्राजकत की तरह जात-पांत के तंग दायरे में न थे। धीरे-धीरे इन बन्धमों में कठोरता श्राई । कुछ विद्वानों का यह कथन है कि श्रार्थेतर जातियों (विशेषकर प्राग्द्रविट् श्रीर श्राग्नेय) में इस तरह के खान-पान श्रीर शादी-व्याह के श्वनेक प्रतिबन्ध थे। उनके सम्पर्क में श्वाने पर श्वार्थों ने उनके वे प्रतिबन्ध पहले से ही विकसित विभिन्न श्रे णियों पर लागू कर दिये।

इसी युग में विभिन्न वर्णों के ऊंचे-नीचे होने तथा शिल्पियों को शूद्रों

ऊँच-नीच
तथा श्रम्प्रियता
का विकास

कुछ श्रंशों में इसके श्रिधिकारी भी थे। लेकिन शिल्पकारों
को नीच सममने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ यहीं से होता है। इसका प्रधान

कारण यज्ञों में बढ़ता हुआ पविश्वता का भाव तथा संभवत: अनार्यों द्वारा शिल्पों का प्रहण किया जाना था। एक ब्राह्मण ग्रन्थ में स्थपित (बड़्र्) का स्पर्श यज्ञ को अपवित्र करने वाला कहा गया है। शूद्रों को भी यज्ञों के अयोग्य समक्त कर उन्हें अस्पृश्य माना जाने लगा। अग्नि देवता को दी जाने वाली दूध की हवि शूद्र के स्पर्श से अपवित्र समक्ती जाने लगी। किन्तु फिर भी अभी तक परवत्तीं युगों की भांति शूद्र की अप्रतिष्ठा नहीं हुई थी। इसकी समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं।

इस काल में साधारण मनुष्य के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रीर सन्यास इन चार श्राश्रमों में बांटा गया था । भारतीय विचारकों का यह मत था कि प्रत्येक ध्यक्ति चार प्रकार के व्यवस्था ऋण लेकर पैदा होता है-मनुष्यों, देवताश्रों, ऋषियों श्रौर पितरों का। मनुष्यों का ऋण श्रपने पहोसियों की सेवा त्रीर त्रातिथ्य से चुक जाता है, देवतात्रीं का ऋण यज्ञों द्वारा उतारा जा सकता है। पितरों का ऋण सन्तानोत्पाइन श्रोह ऋषियों के ज्ञान का ऋग श्रध्ययन श्रीर श्रध्यापन सं चुकता है । प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह ग्रपने ऋण उतारे। इसीन्निए श्राश्रमों की व्यवस्था की गई है। पहले त्राश्रम में मनुष्य ब्रह्मचारी रहते हुए श्रुपना पूर्ण विकास करता था। दसरे में गृहस्थ होकर पितरों श्रीर मनुष्यों का ऋण उतारता था। वानप्रस्थ श्रीर संन्यास में वह ऋषियों के ऋणों से मुक्त होता था। वानप्रस्थीं के श्राश्रम परिपक्त श्रनुभव, स्पष्ट निर्भीक श्रीर निष्पत्त विचारों के केन्द्र होते थे । इन वानप्रस्थियों त्रौंर संन्यासियों से राष्ट्र को श्रपरिमित श्रानन्द पहुँ चता था। किसी अन्य देश में इस प्रकार के श्रादर्श तथा उपयोगी सामाजिक संगठन का विकास नहीं हुआ।

वैदिक युग से स्त्रियों की स्थिति में अन्तर श्राने लगा था। इस युग के ग्रंत तक उनकी श्रवस्था काफी गिर चुकी थी। इसका स्त्रियों की स्थिति बड़ा कारण स्त्रियों को शूद्र के तुल्य समका जाना था। इस युग में कर्म-काण्ड की जटिलता बड़ने के कारण श्रव स्त्रियां पितयों के साथ बैठकर समूची यज्ञ-क्रिया नहीं कर सकती थीं।

उनकी कुछ कियाएं पुरोहित करने लगे। पिवत्रता के विचार से भी कुछ कट्टरपन्थी ऋतुधर्म के कारण उन्हें अपिवत्र मानने लगे थे, इस समय में आर्य अनार्य स्त्रियों से काफी विवाह करने लगे थे, अनार्य स्त्रियां यज्ञ-कार्य को ठीक तरह सम्पादित नहीं कर सकती थीं। शास्त्रकारों ने उनसे यह अधिकार छोनने के लिए उन्हें शूद्ध के समान वेदों का अनिधकारी बताया इससे स्त्रियों का वैदिक अध्ययन बन्द हो गया और अध्ययन के अभाव में उनका बाल विवाह भी होने लगा। इस युग में हम सर्व प्रथम गौतम धर्म-सूत्र में यह विचार पाते हैं कि स्त्री का विवाह उसके बचपन में ही (अर्थात् अद्युमती होने से पहले ही) कर देना चाहिए। पुत्रियों का जन्म इस युग से एक मुसीबत सममा जाने लगा। स्त्रियों से दाय का अधिकार भी छीन लिया गया। फिर भी ये व्यवस्थाएं अभी सर्व मान्य नहीं हुई थीं। मेत्रियो, गागी जैसी कुछ स्त्रियां इस युग में भी ऊँ ची शिक्षा प्राप्त करती थीं श्रीर बड़े-से-बड़े विद्वानों के साथ विवाद करने की योग्यता रखती थीं।

इस युग में कहें नये मनोविनोदों का विकास हुन्ना। शैलूपों (नट)
मनोविनोद
ने श्रिभिनय प्रारम्भ किये, वीणा गाथी श्रमेक वाद्यों के साथ
गाथाएं या गीत गाते थे। इस समय के बाजों में सौ
तार वाले (शत तन्तु) एक वाद्य का भी उल्लेख है। इस समय की गाथान्त्रों
ने बाद में महाकान्यों का रूप धारण किया।

## ३—राजनैतिक जीवन पूर्व वैदिक युग

वैदिक आर्य जाति कई जन-समूहों में बंटी हुई थी। इन 'जनों' का मुखिया तथा शासक 'राजा' होता था। राजा प्राय: वंशक्रमागत नियन्त्रित राज होता था किन्तु उसे स्वेच्छाचार करने का निरंकुश अधि-सत्ता वर्ण कार नहीं था। वह कुछ शर्तों से नियंत्रित होता था प्रजा राजा का वरण करती थी। वरण का श्रथे यह है कि उत्तरा-धिकारी के श्रभाव में वह नया श्रधिकारी चुनती थी श्रीर उत्तराधिकारी को राजा होने की स्वीकृति देती थी। उस स्वीकृति से ही राजा का श्रभिषेक होता था श्रीर वह राजपद का श्रधिकारी सममा जाता था। वरण द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक प्रकार की प्रतिज्ञा या ठहराव हो जाता था। श्रभि-षेक के समय राजा से यह श्राशा रखी जाती थी कि वह इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। यदि वह इस प्रतिज्ञा को तोड़ता था तो प्रजा उसे पद-च्युत श्रीर निर्वासित कर देती थी।

प्रजा (विश:) अपने अधिकारों का प्रयोग समिति द्वारा करती थी।
समिति समूची प्रजा की सस्था होती थी और राज्य की
समिति बागडोर उसके हाथ में थी। उसका एक पति या ईशान होता
था। राजा भी समिति में जाता था। राजा का जुनाव
पद-च्युति, पुनर्वरण आदि राजकीय प्रश्नों का विचार और निर्णय उसके
प्रधान कार्य होते थे। उसके सदस्यों के सम्बन्ध में पूर्ण एवं निश्चित रूप से
कुछ कहना कठिन है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसमें प्रामणी, स्त,
रथकार और कर्मार (लोहे तथा ताम्बे के हथियार बनाने वाले) अवश्य
सम्मिलित होते थे। इस प्रकार यह एक प्रतिनिधि संस्था प्रतीत होती है।

समिति के श्रवावा एक श्रन्य संस्था सभा होती थी यह समिति से छोटी
थी तथा राष्ट्र के प्रधान न्यायालय का काम देती थी । अत्येक
सभा प्राम की श्रपनी सभा होती थी इसमें भावश्यक कार्यों
के बाद विनोद की बातें भी होती थीं श्रीर तब वह गोछी
का काम देती थी ।

राज्य के मुख्य श्रधिकारी पुरोहित सेनापित श्रौर ग्रामणी (ग्राम का नेता)
थे। राज्यभिषेक के समय ये तथा सूत, रथकार, कर्मार
श्रधिकारी राजा को राज्य का सांकेतिक चिह्न पत्नाश वृत्त की डाल—
तथा रत्नी पर्ण (मिणि) या रत्न देते थे। श्रतप्व इन्हें रत्नी कहते
थे। राजा श्रभिषेक से पूर्व इनकी पूजा करता था। प्रजा
की रत्ता, शत्रु श्रों से लहना, शान्ति के समय यत्र श्रादि करना राजा के मुख्य

कत्त<sup>र</sup>च्य थे। राजा ऋपने कत्त<sup>र च्</sup>यों का पालन करते हुए प्रजा से बिल या भाग (कर) लेने का ऋधिकारी था।

कुछ राज्यों में राजा नहीं होता था, सिमिति ही देश का शासन करती थी। इस प्रकार के राज्य अराजक जन कहलाते थे। यादवों गागा-तन्त्र की वैतहब्य या वीतिहोन्न इसी प्रकार का राज्य था।

### उत्तर वैदिक युग

इस युग में पुराने राजा नये-नये प्रदेशों की विजय से अपना राज्य विस्रात कर रहे थे तथा अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस समय राजाओं राजाओं की में सार्वभोम होने अथवा समुद्र पर्यन्त पृथवी का एक राष्ट्र शिक्त में होने की होड़ जग रही थी। सभी 'पारमेष्ट्य, माहाराज्य वृद्धि आधिपत्य के जिए जालायित थे' प्राची में मगध, विदेह कर्लिंग के राजा सम्राट् की पदवी धारण करते थे। इसी युग में राजा राजस्य, अश्वमेध और वाजपेय आदि यज्ञ करने जगे थे।

किन्तु शक्ति बढ़ जाने पर भी राजा पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं हो पाये थे।
राज्याभिषेक के समय उन्हें गद्दी से उत्तर कर ब्राह्मणों को
राजा का प्रणाम करना पड़ता था तथा उनके रच्या की प्रतिज्ञा करनी
नियन्त्रण पड़ती थी। उसके श्रधीनस्थ श्रधिकारी सूत श्रीर प्रामणी
इतने श्रधिक महत्त्वपूर्ण थे कि उन्हें 'राजा को बनाने वाला
(राजकृत:) कहा जाता था। राजा के नियमन के जिए सभा श्रीर समिति
नामक संस्थाएं इस युग में भी थीं राजा की समृद्धि के जिए राजा श्रीर
समिति का सांमजस्य (एकता) श्रावश्यक सममा जाता था। श्रत्याचारी
राजाश्रों को जनता के कीप का शिकार होना पड़ता था।

इस युग में शासन-प्रणाबी भी सामाजिक संस्थाश्रों की भांति स्थिर शासन-प्रणाली श्राकार धारण कर रही थीं । इस समय राजा समेत १२ रानी या राज्याधिकारी होते थे—[१] सेनानी, [२] पुरोहित, [३] राजा [४] महिबी-(पटरानी), [५] सूत ( राज्य का कृतान्त

रखने वाला ) [ ६ ] प्रामणी (गांव का, राजधानी का या राज्य के गाँवों का नेता ), [७] चत्ता (राजकीय कुटुम्ब का निरीचक), [८] संप्रद्दीता (कोषाध्यच )' [६ । भागदुध (कर एक्षत्र करने वाला मुख्य श्रधिकारी, [१०] श्रचावाय (हिसाब रखने वाला मुख्य श्रधिकारी), (११) गोविकर्त्ता जंगलात का निरीचक) (१२) पालागल (संदेशहर) । इसी समय से नियमित शासन-तन्त्र शुरू हुश्रा । सौ गाँवों का श्रक्तसर पति श्रौर सीमान्त का शासक स्थापति कहलाता था ।

पुलिस के अधिकारियों को इस समय उग्र या जीवग्रभ कहते थे। राजा का कार्य पूर्ववत् विदेशी शत्रुओं से रचा करना और शासन और न्याय का प्रबन्ध करना था। न्याय कार्य 'अध्यच' तथा पूर्व वैदिक काल की सभाएं करती थीं। गाँवों के छोटे मामलों का फैसला गाँव की सभा और 'ग्राम्यवादी' (गाँव का जज) करता था।

इस युग में पश्चिम के सुराष्ट्र कच्छ श्रौर सौवीर (श्राधिनिक सिन्ध) तथा गण्तन्त्र दिमालय के श्तर कुरुश्रों में गण्तन्त्र व्यवस्था प्रचिन्नत थी। पश्चिमी राज्यों की व्यवस्था का नाम था स्वराज्य। उत्तरी प्रदेश में वैराज्य (राजा-विद्दीन राज्य) शासन-प्रणाली थी।

# ४--- आर्थिक जीवन पूर्व वैदिक युग

श्रायों की प्रधान श्राजीविका पशु-पालन थी। पशुस्रों में गोपालम पर सबसे श्रधिक बल था। वैदिक प्रार्थनाश्रों में गोधन को सबसे श्रधिक मांगा गया है। गौश्रों को दिन में तीन बार दुहा जाता था। बैंब खेती श्रीर गाड़ी खींचने में प्रयुक्त होते थे। घोड़े लहाई तथा रथों की दौड़ के लिए पाले जाते थे। श्रन्य पालत, पशु भेड़ बकरी श्रीर कुत्ते थे। कुत्ते पशुस्रों की रखवाली श्रीर शिकार के लिए रखे जाते थे। बिल्ली को उस समय तक नहीं पाला गया था।

दूसरी प्रधान आजीविका कृषि थी। कृषि केवल वर्षा पर निर्मेर नहीं थी महरों (कुल्माओं) द्वारा भी सिंचाई होती थी। प्रधान रूप से यव की फसलों बोई जाती थीं। मृगया तीसरी आजीविका थी। तीर-कमान, पाश से और गढ़े खोदकर शिकार किया जाता था। शेर और हिरम का आखेट प्रायः होता था।

इस युग में शिक्प की पर्याप्त उन्नित हुई थी । प्रधान शिक्प रथकार या वहई का था। वह युद्ध के लिए रथ श्रीर कृषि के लिए हक श्रीर गाड़ियां बनाता था। दूसरा काम धातु का काम करने वाले कर्मार ( लुहार ) का था। वह श्रयस् के बरतन बनाता था श्रयस् को कुछ विद्वान् गांवा समस्ते हैं श्रीर कुछ लोहा था कांसा। इसके श्राविश्क्त चमड़ा बमाने का शिल्प भी प्रचलित था। स्त्रियां चटाई की बुनाई का तथा कताई का जाम करती थीं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पिछले काल में शिल्प करने वालों को जैसे नीच समस्ता गया, वैसी स्थित वैदिक युग में नहीं थी। सब पेशे सम्मान्य समस्ते जाते थे श्रीर यह पहले बतलाया जा चुका है कि रथकार श्रीर कर्मार राजा के श्रिधकारियों में समस्ते जाते थे।

वैदिक श्रार्थ गाँवों में रहते थे उन में व्यापार का विशेष विकास नहीं हुआ था। पिण नामक व्यापारी जाति का उर्वेख श्रवश्य व्यापार मिस्रता है, लेकिन वे श्रनार्य था श्रमुर होते थे नदियां' पार करने के लिए नौकाएं खूब चलती थीं लेकिन समुद्ध में श्राने-जाने वाली नौकाएं

थीं या नहीं इस बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद हैं। वेद में सिन्धु श्रीर समुद्र शब्द का श्रयोग है, लेकिन वेदों में पलवार, पाल श्रीर लंगर श्रीर मस्तूल का वर्णन न होने से कुछ विद्वान् सिन्धु का श्रथं बड़ी नदी करते हैं। दूसरी श्रोर श्रन्य विचार कों की यह धारणा है कि भारतीय व्यापारियों की मौकाएं तट के साथ-साथ ईरान की खाड़ी तक जाती थीं दूसरे मत में श्रधिक सचाई मालूम पड़ती है।

### उत्तर वैदिक युग

इस समय कृषि प्रधान श्राजीविका बन चुकी थी। एक हज में २४ बैल तक जोड़े जाने लगे थे। खाद का खूब प्रयोग होने लगा था। किन्तु प्राकृतिक विपत्तियों से दुर्भिंच भी पड़ते थे। टिड्डी-दल द्वारा जिनत एक ऐसे ही श्रकाल का संकेत उपनिषदों में है। व्यापार बढ़ रहा था शतपथ ब्राह्मण की जल-प्रलय की कथा के श्राक्षार पर कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उन दिनों भारत श्रीर बिबेलोनिया का सम्बन्ध था। निष्क के श्रितिरिक्त शतमान श्रीर कृष्कल के सिक्के भी चल्जने लगे थे। व्यापारियों ने गणों के रूप में श्रपने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। उद्योग-धन्धों में श्रम-विभाजन बढ़ रहा था। श्रनेक नये धन्धे निकल रहे थे। यजुर्वेद में विभिन्न पेशों की विस्तृत गणाना है। इसी समय से नर्ष्ट्र श्रीर श्योतिषी के पेशे शुरू होते हैं। स्त्रियां घह्यों की रंगाई श्रीर कड़ाई के द्वारा श्रार्थिक जीवन में भाग ले रही थीं।

भारतीय संस्कृति के निर्माण में वैदिक श्राबों ने सबसे श्रधिक भाग निया,
येदिक श्रतः यहाँ हमें स्पष्ट रूप से यह बान जेना चाहिए कि
इसमें उनकी विशेष देनें क्या थीं | इनकी निम्न विशेषताएं
संस्कृति की उच्जेखनीय हैं—(१) सिह्ध्णुता श्रीर सामंजस्य का भाव
विशेषताएं
(२) श्रोजस्विता (३) श्रान-विज्ञान का विकास (४)
तपोबन-पद्धति (४) वर्णाश्रम-व्यवस्था (६) नारियों की प्रतिष्ठा । श्रन्तिम दो
पर पहले प्रकाश ढाजा जा चुका है । श्रतः यहां पहली चार का ही प्रतिपादन
किया जायगा ।

श्रार्य इस देश के विनेता थे किन्तु उन्होंने श्रास्ट्रे बिया, उत्तरी तथा मध्य श्रमरीका के योरोपियन श्रावासकों की तरह पुरानी (१) सहिष्णुता जातियों का संहार नहीं किया किन्तु इक्क वेंड पर हमला का भाव करने बाले एंग्लो सैक्सन लोगों की भांति वे यहां की मूल जाबियों से धुल-मिल गए। दोनों के धर्म में एक सुन्दर सम्मिश्रण हुन्ना। श्रायों ने बद्यपि श्रनार्य देवता श्रीर पूजा पद्धतियां स्वींकार थीं किन्तु उनका परिष्कार कर दिया। ब्राह्मण ग्रन्थों में जो जटिल कर्मकाएड है. कीथ प्रभृति बोरोपियन विद्वान् उसका मूल लोक-प्रचलित-विधि-विधान समक्रते हैं। उदाहरणार्थ-श्रायों के मूल धर्म में पशु-बलि की कर प्रथा नहीं थीं, यज्ञों में इसे स्वीकार किया गया। शिव, रावण श्रादि श्रनायों द्वारा पूजा जाने वाला देवता हिन्दू धर्म में महादेव भाना गया। नागों को हिन्द धर्म में ऊ चा स्थान इसी सिंहप्युता से मिला। जंगली जातियां जिन परथरों को पुजती थीं, वे शाबियाम श्रौर शिवाजिंग बने। प्रारम्भिक श्रार्यं मूर्ति बनाकर या देवता के किसी प्रतीक पर फूख पत्ते चन्दन, सिन्द्र इत्यादि चढाना. फल-मूख श्रादि के नैबेद्य श्रथवा बिल किये पश्रश्नों का रक्त श्रर्पण करना नहीं जानते थे। श्रायों ने श्रपनी सिंहण्युता श्रीर उदारता से उन सभी खोक प्रचित्रत विश्वासों श्रीर पूजा-पद्धतियों को प्रहण कर उन्हें परिमार्जित किया. इनके समर्थन के लिए नये कथानक श्रीर श्रालंकारिक व्याख्याएं गढ़ी।

सम्चा वैदिक साहित्य प्रगितशीलता के श्रोजस्वी विचारों से श्रोत-प्रोत

है। उसमें पौरुष, शौर्य, पराक्रम श्रौर प्रबल श्राशावाद के

रफ्तिदायक विचारों का प्रधानय है। शत्रुश्रों का दमन
प्रगितशीलता
तथा बाधाश्रों का पद-दलन करते हुए जीवन में सदैव
विजय पाना श्रायों का प्रधान लच्य था। उनके जीवन का मूल मन्त्र था—

'बहे चलो, बहे चलो (चरेवेति, चरैबेबि)। ऐतरेय ब्राह्मस्य में इन्द्र न
रोहित को इसका उपदेश करते हुए जो सन्देश दिया है। विश्व के वाङ्मय
में उनसे श्रधिक दर्जस्वल संदेश कहीं नहीं मिलता। 'जो परिश्रम से थककर
चकनाच्र नहीं होता, उसे बच्मी नहीं मिलती।' भाग्य के भरोसे बैठने का

कोई लाभ नहीं । 'जो बैठा रहता है, उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो उठ खड़ा होता है । उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता है । जो अग्रसर होता है, उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है । इसलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अपनी निष्क्रियता या असफलता के लिए किल-युग को दोष देना न्यर्थ है क्यों कि 'सो रहने को, ही किल्युग कहते हैं और निरन्तर अग्रसर होने को सत्ययुग। भगवान् आगे बढ़ने वाले का साथ देते हैं। आगे बढ़ने से मधु और स्वादुफल मिलता है। सूर्य की अंप्टता और प्रतिष्ठा इसी लिए है कि वह चलने में आलस्य नहीं करता। अतः 'आगे बढ़ो, आगे बढ़ो'। प्रगतिशीलता की यह भावना आयों के समूचे जीवन में आत-प्रोत थी। इसी से उनका तथा उनकी संस्कृति का भारत में और भारत से बाहर के देशों में प्रसार हुआ और उन्होंने ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक चेत्र में विल्लाण उन्नति की।

(३) श्रायों की तीसरी विशेषता ज्ञान के पत्येक चेत्र में श्रन्वेषण, विवेचन श्रीर उसे व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप देने की पद्धति थी। व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। उन्होंने दुनिया में सर्व प्रथम उच्चारण, भाषा श्रीर व्याकरण शास्त्र के नियमों का विवेचन किया, सूत्र शैली में विभिन्न विज्ञानों को उन्होंने बढ़ी व्यवस्था से प्रतिपादित किया। इसका सर्वोत्तम छदाहरण पाणिनि की श्रष्टाध्यावी है। दर्शन, श्रायुर्वेद, राजनीति, छन्द, ज्योतिष श्रादि सभी शस्त्रों पर उन्होंने इस प्रकार के प्रन्थ लिखे।

उत्तर वैदिक युग में इस पद्धित का विशेष रूप से विकास हुआ, रामायण,
(२) तपोवन
संस्कृति के प्रसार तथा ज्ञान-विज्ञान के विकास में इसने
पद्धित बड़ा भाग जिया। पुराणों में ऋषि-मुनियों के जंगलों में
जाकर तपस्या करने तथा श्रजौकिक फल ाने की श्रनेक कथाएं हैं। श्राज
कल तपस्या का श्रथं श्रात्म-पीडन या शारीरिक यातना सममा जाता है।
किन्तु प्राचीन काल में विज्ञेपकारी श्रजोभनों श्रीर सुखों को तिलाञ्जिल देकर
किसी ऊँचे श्रादर्श या उद्देश्य के लिए श्रनन्य निष्ठा श्रीर एकाग्रता के साथ

उम्र पिरश्रम करना ही तपस्या कहलाती थी। मानीरथ ने गंगा की घारा नियन्त्रित करने के लिए जो अनथक और उम्र पिरश्रम किया, वह आजतक मिसल है। प्राचीन ऋषियों के जंगलों में जाकर तपस्या करने का मर्थ यही प्रतीत होता है कि वे उन जंगलों में ज्ञान के केन्द्र स्थापित कर-अज्ञानान्धकार का नाश करें, जंगली जातियों को सभ्यता का पाठ पढ़ाएं, उन्हें उच्चतर नैतिकता और धर्म की दीचा दें। आयों के आग मन से पहले सारा दिष्ण भारत राचस आदि अनार्य जातियों से आवासित था। महिष अगस्य सबसे पहले उस प्रदेश में गये और उन्होंने वहीं तपोवन स्थापित कर ज्ञान का आलोक फेलाना शुरू किया उनके अतिरिक्त वहां सुतीच्या, शरभंग आदि के आश्रम भी अपने पढ़ींस की जंगली जातियों को सभ्य बना रहे थे।

म्राश्रमों का दूसरा कार्य ज्ञान का विकास, प्रचार श्रीर उन्नर्ति थी। ऋषि तपोवनों के सुरम्य एकान्त में पारलौकिक श्रीर श्राध्यारिमक समस्यात्रों पर विचार किया करते थे। श्रद्धालु जिज्ञासु दूर-दूर से उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने श्राते थे। उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यही थे। इन्हों में श्ररण्यक प्रन्थों तथा उपनिषदों का निर्माण हुश्रा। दार्शनिक विचार की ऊँची-से-ऊँची उड़ाने ली गईं। इन्हों में श्राचार-शास्त्र, श्रीर धर्म की गहन प्रम्थियां सुलकाई गईं। तपोवन प्राचीन हिन्दू संस्कृति का एक प्रधान मूल स्रोत थे। हमारे वाङ्मय के एक बड़े भाग का निर्माण इन्ही में हुश्रा, रामायण, महाभारत, धर्मसूत्र, स्मृतियां इन्हों के शान्त वातावरण में लिखी गईं।

## तीसरा अध्याय

### रामायण श्रीर महाभारत तथा तत्कालीन भारत

रामायण श्रीर महाभारत हमारे जातीय महा गव्य हैं। इनमें वर्णित धर्म, श्राचार-व्यवहार के नियम संस्थाएं, व्यवस्थाएं श्रीर प्रथाएं हजारों वर्ष बीत जाने पर श्राज भी हमें प्ररेणा दे रही हैं श्रीर हजारों जाति के जीवन के निर्माण में प्रमुख भाग ले रही हैं। भारतीय जीवन की वास्तविक श्राधारशिला यही है। रामायण की तो रचना महिष् वालमीकि ने लोगों को मानव जीवन का सर्वोच्च श्रादर्श बताने के लिए की थी। रामायण श्रीर महाभारत का राजमहल से लेकर कुटिया तक सर्वत्र प्रमार है। हजारों वर्षों से भारतवर्ष के गाँव-गाँव श्रीर घर-घर में प्रतिदिन इनकी कथा होती चलो श्रा रही है। इनसे भारत की श्राबाल-वृद्ध विनता जनता ने केवल श्रामन्द ही नहीं पाया, श्रिपत ही श्रा भी प्रहण की हैं। वह इन्हें हत्य में ही नहीं रखती श्रिपत शिशोधार्य भी करती हैं। ये उसके लिए काव्य ही नहीं धर्म शास्त्र भी हैं। ये हमारे धर्म का प्रधान मूलस्रोत, सामाजिक श्राचार का मेरुद्रण श्रीर संस्कृति का प्राण हैं। यहां पहले दोनों के काल तथा महत्त्व का उल्लेख कर श्रन्त में इनसे सुचित होने वाली तत्कालीन संस्कृति पर विचार किया जायगा।

रामायण का रचना-काल ४०० ई० पू० से पहले का है। रामायण की रामायण का रचना-काल प्रतित होता है क्योंकि इस शती में भगवान् बुद्ध के प्रादुर्भाव

के समय हम पहली बार श्रावस्ती, पाटिलपुत्र श्रीर उत्तरी बिहार में वैशाबी राज्य का उल्लेख पाते हैं। बुद्ध के समय रामायण की श्रयोध्या का स्थान श्रावस्ती ले चुकी थी श्रीर जनऋपुरी मिथिला के महत्त्व का भी श्रन्त हो चुका था। इसो प्रकार रामायण पर बौद्ध धर्म का भी कोई प्रभाव नहीं है। किन्तु, बौद्ध जातकों में रामायण की कथा है। श्रतः इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि उसकी रचना बौद्ध साहित्य से पहले हुई है। किन्तु इसमें पीछे तक काफी प्रचेप होते रहे और ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की पहली शती तक इसका वर्ष मान रूप पूर्ण हो चुका था।

महाभारत के विकास में रामायण से भी श्रधिक समय जगा। उसकी मूल कथा तो ब्राह्मण-प्रन्थों के समय (१००० ई० पू०) में महाभारत का श्रवश्य प्रचलित थी. क्योंकि ब्राह्मणों में कुरुत्तेत्र परीचित, भरतं श्रीर धतराष्ट्र का उल्लेख है। उसके बाद श्रनेक शतियों रचना-काल तक महाभारत की कथा 'सूतों' (चौरयों) की रसना पर फूबाती-फबाती रही। उसमें अनेक परिवर्धन होते रहे। ४० ई० तक (कुछ विद्वानों की सम्मति ५०० ई० तक। इसका वर्तमान बुहत्स्वरूप पूरा हो चुका था। इसका श्रन्तिम संस्करण २०० ई० ए० में सातवादन युग में हुआ। स्वयं महाभारत में इसके क्रमिक विकास का स्वप्ट उल्नेख है। "व्यास ने तीन वध तक लगातार परिश्रम कर इसकी रचना की उन्होंने इसे श्रपने शिष्य वैशम्यायन को सुनाया। वैशम्पायन ने श्रज्ज न के प्रपोत्र जनमेजय को तथा वीसरो बार लोम हर्षन के पुत्र सौति ने यह कथा शौनक आर्थ ऋषियों को सुनाई। व्यास के प्रन्य का नाम 'जय' था। इसके रलोकों की संख्या 💵०० थी, वैशम्पायन ने इसे बढ़ा कर २४००० श्लोकों का 'भारत' बनाया। श्रीर सौति ने भारत में श्रीर भी श्राख्यान, उपाख्यान जोड़कर, 'हरिवंश' नामक परिशिष्ट के साथ उसे एक लाख श्लोकों का 'महाभारत' बना डाला।

भारतीय संस्कृति में रामायण का विशेष महत्त्व इस बात में है कि उसने
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, विशेषतः गृहस्थ धर्म के जितने
रामायण का उज्ज्वल श्रोर विविध प्रकार के श्रादर्श लोकप्रिय
महत्त्व श्रीर मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किने हैं, उतने श्रन्य
किसी प्रन्थ ने नहीं किये। यह इनका विशाल भंडार
है। श्रादर्श पिता, श्रादर्श माता, श्रादर्श पति, श्रादर्श पत्नी, श्रादर्श राजा,
श्राद्श प्रजा, श्रादर्श धर्मात्मा—सारांश यह कि सब प्रकार के श्रादर्श इसमें

हैं। सिद्यों से ये ब्रादर्श हमारे वैयक्तिक श्रीर राष्ट्रीय चिरत्र का निर्माण करते रहे हैं, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का एक बड़ा कारण यही श्रादर्श है। वालमीकि का उद्देश्य ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्रण करना है। रामायण के श्रन्य चिरत्र तो प्रधान रूप से एक श्रादर्श का चित्रण करते हैं किन्तु राम श्रनेक श्रादर्शों का पुंज है। वे पिता की श्राज्ञा शिरोधार्य कर वन जाने वाले श्रादर्श पुत्र, भाई के लिए गही छोड़ने वाले श्रादर्श भाई, सीता का रावण से उद्धार करने वाले श्रादर्श पित हैं श्रीर श्रपनी प्राणाधिक प्रियतमा को लोकानुरञ्जन के लिए पिरत्याग कर देने वाले श्रादर्श राजा हैं। रामराज्य श्राज तक श्रादर्श राज्य माना जाता है। सीता भारतीय नारं कि साचात् प्रतिनिधि है। ललनाएं हजारों वर्षों से उनके उद्गत उदाहरण का श्रनुसरण करती श्रा रही है। कोशल्या-जैमी माता श्रार भारत श्रीर लच्मण-जैमे भाई सदैव हिन्दू समाज में श्रनुकरणीय माने जाते रहे हैं।

महाभारत केवल कौरव-पाएडवों के संवर्ष की कथा हा नहीं किन्तु भार-तीय संस्कृति श्रीर हिन्दू धर्म के सर्वाङ्गील विकास का प्रदर्शक एक विशाल विश्व-कोष हैं। इस में उस समय के धार्भिक, **महाभारत** नैतिक , दाशंनिक श्रौर ऐतिहासिक श्रादशों का श्रमुख्य की महिमा श्रीर श्रचय संग्रह है। महाभारत की इस युक्ति में लेश-मात्र सन्देह नहीं कि वह सर्वप्रधान कान्य सब दर्शनों का सार, स्मृति, इतिहास श्रीर चरित्र-चित्रण की खान तथा पञ्चम वेद है। मानव जीवन का कोई ऐसा पहलू या समस्या नहीं जिस पर इस में विस्तार से विचार न किया गया हो। शान्तिपर्व श्रौर श्रनुशासन पर्व तो इसी दृष्टि से लिखे गए हैं ; इसीलिए महाभारत का यह दावा सर्वथा सस्य है कि 'धर्म, त्रर्थ काम श्रौर मोच के विषय में जो इसमें कहा गया है वही श्रम्यत्र है, जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है (यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्विचित् ऋग्वेद के बाद यह सस्कृत साहित्य का सबसे देदी प्यमान रत्न है। विस्तार में कोई काव्य इसकी समता नहीं कर सकता। यूनानियों का इलियड श्रौर श्रोडेसी , मिला कर इसका श्राठवाँ हिस्सा है। इसका सांस्कृतिक महत्त्व इसी तथ्य से स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म का सबसे प्रसिद्ध 'भगवद्गीता, इसी का श्रांश है। भारत या भारत से बाहर जहाँ कहीं भी दिन्दू संस्कृति का प्रसार हुश्रा रामायण के साथ-साथ वहां महाभारत का भी प्रचार हुश्रा। दूसरी शती ई० पू० में यूनानी राज-दूत इसके उपदेशों को उद्धृत करते हैं। श्रीर छटी शती ई० में सुदूर कम्बो-डिया के मन्दिरों में इसका पाठ होने लगता है, सातवीं शती में मंगी लिया के तुर्क श्रपनी भाषा में हिडम्बा वध श्रादि उपाख्यानों का श्रानन्द लेने लगते हैं, १० वीं शती में जावा की लोक-भाषा में इसका श्रनुवाद हो जाता है।

दोनां महा काव्यों का काल एक न होने पर भी येप्रधान रूप में से प्राग्तुद्ध कालीन संस्कृति के उस काल पर प्रकाश डालते हैं जब हिन्दू धर्म आर समाज का रूप काफी सुस्थिर हो चुका था। इनमें भारतीय संस्कृति के सब प्रधान विचार वर्णाश्रम— व्यवस्था जन्मान्तर वाद, श्रात्मा की श्रमस्ता, कर्म उदारता श्रीर सिहिष्णुता भिलते हैं। यद्यपि रामायण श्रपेत्ता कृत पहले काल की दशा का दिग्दर्शन कराती हैं किन्तु दोनों मोटे तौर से उत्तर वैदिक युग के श्रन्तिम भाग की भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं।

### धार्मिक दशा

वैदिक युग से महाकाव्य युग के धर्म में बड़ा श्रन्तर श्रा गया था। पहले युग की प्राकृतिक शक्तियों के सूचक इन्द्र, वरुण, उषा श्रादि नये देवताश्रों का स्थान श्रव स्कन्द, विशाख श्रीर वैश्रवण-जैसे देवता देवता जेने लगे। त्रिमूर्त्ति का उत्कर्ष हुश्रा। वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियां देवता बनती थीं श्रव वीर पुरुष इस पद को पाने लगे। श्रीराम रामायण के मूल श्रंश में मनुष्य हैं, किन्तु बाद के श्रंशों में विष्णु का श्रवतार बन जाते हैं। इस समय शास्त्रकारों ने नये देवी-देवता ग्रहण करने का एक सुन्दर उपाय खोज निकाला था। जिस तरह वैदिक युग में सब देवता एक भगवान् की विभिन्न शक्तियों के सूचक थे उसी प्रकार वे श्रव भगवान् की तीन सुख्य उरपादक, धारक श्रीर संहारक शक्तियों

के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु, महेश के विविध रूप बने विभिन्न सम्प्रदायों की धार्मिक कहरता का हल इसी उपाय ने किया। इस युग में विष्णु के मक्त भागवतों या पांच रान्नों तथा शिव के उपासक पाशुपतों का प्राधान्य था। सूर्य का उपासक सौर सम्प्रदाय भी प्रबल हो रहा था। इनके पारस्परिक विरोध से श्रार्य जाति की एकता के विघटन की सम्भावना थी। इस संकट के निवारण क लिए यह करपना की गई कि भागवतों के उपास्य देवता विष्णु हो पाशुपतों के श्राराध्य देव शिव हैं। (म० भा० ३।३६।७६प०)। महाभारत के एक ही पर्व में शिव श्रीर विष्णु की सहस्र नाम से स्तुति है।

इस युग की दूसरी विशेषता भक्ति की प्रधानता है। वैदिक युग मैं कर्म काण्ड पर श्रधिक बल था, उपनिषदों ने ज्ञान की प्रधान भक्ति की बतलाया, किन्तु श्रव भक्ति की महिमा बढ़ने लगी। भक्ति प्रधानता द्वारा भगवान् की श्राराधना कर उसे प्रसन्न किया जा सकता था। इस श्रान्दोलन के नेता श्रीकृष्ण थे। पहले यह बतलाया जा चुका है कि घोर श्रांगिरस ने श्रीकृष्ण को नये प्रकार के यज्ञ का उपदेश दियाथा। महाभारत के समय महापुरुषों की देवता बनाने की जो प्रवृत्ति थी उसी न कृष्ण को भी भगवान् बना दिया। बाद में उन्हीं की भक्ति पर बल दिया जाने लगा।

पशु यज्ञ के स्थान पर महाभारत में मुक्ति पाने के लिए बारम यज्ञ, बारमसंयम और चित्रि-शुद्धि पर बल दिया गया है। रामायण
श्रात्म यज्ञ के समय तक यज्ञों की काफी महत्ता थी। महाभारत के समय
भी वे सर्वथा लुप्त नहीं हुए थे। फिर भी विचारक लोगों ने
स्पष्ट रूप से यह कहना शुरू किया कि उन क्रूरतापूर्ण यज्ञों को करने का क्या
लाभ, जिनसे स्वर्ग आदि चिण्क फल प्राप्त होते हैं। सच्चा यज्ञ तो सत्य,
श्राहिंसा, नृष्णा, क्रोध का परिस्थाग, संयम. वैराग्य और स्थाग है। इनकी
साधना करने वाला वह फल प्राप्त करता है जो हजारों यज्ञों से भी। नहीं प्राप्त
हो सकता। श्राचार-शुद्धि सबसे बढ़ा धर्म है।

इस युग में भारतीय धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप हमें भगवदगीता में मिलता है। यह इतना महान है कि इसमें सब श्रवस्थात्रों, सब धर्मों. सब वर्णों श्रौर जातियों को श्रपने-श्रपने विश्वासों गीता का मध्य मार्ग के श्रनुसार मोत्त पाने की स्वतन्त्रता है। गीता से पूर्व कर्मकाएडी यज्ञों पर बख दे रहे थे. तपस्वी तप को महत्त्व-पूर्ण समझते थे। पिछले वर्ग के मत में दुनिया से मुक्ति तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि दुनिया से भागकर योगाभ्यास न किया जाय। किन्तु, श्रीकृत्स ने मध्यम मार्गका उपदेश दिया। योगकी सिद्धि न तो कृच्छतप से घोर न ही भोग-विलास से होती है—'जिसका श्राहार-विहार, चेष्टाएं, निद्रा श्रीर जागरण सुनियंत्रित है उसी का योग दुःख दूर करने वाला हैं (६।९७), श्रीकृष्ण श्रन्य योगियों की तरह इन्द्रियों के व्यापार श्रीर काम-वृत्ति के दमन पर श्रत्यधिक बल नहीं देते थे। उनका तो कहना ही यही था कि मैं 'धर्माविरोधी काम हूं।' वे योग के ब्रिए निष्क्रिय श्रीर संन्यासियों का-सा जीवन नहीं पसन्द करते थे। उनका मन्तव्य तो यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने कर्राव्य का पूरा पालन करना चाहिए। इसी से उसे मुक्ति श्रीर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होगी। महाभारत में कई उदाहरणों द्वारा इस सिद्धान्त की पुष्टि भी की गई है। वन पर्व में मांस बेचने वाले व्याध ने ब्राह्मण को तत्त्व ज्ञान दिया है (श्रध्याय २०६-२२४)। इसी प्रकार शान्ति पर्व में जाजिल नामक बनिये ने तपस्त्री बाह्यण को यह बतलाया कि उसने कभी ढंढी नहीं मारी, इसीलिए उसे ब्रह्म ज्ञान मिला है (अ० २६०-२६३)। गीता की प्रधान शिक्षा फल की आशा छोड़, निष्काम बुद्धि से अपना कर्तव्य-पाखन करने की है।

गीता ने न केवल स्वधर्म-पालन पर बल दिया श्रिपतु उसके साथ ही
उसने मोच का द्वार सारे समाज के लिए खोल दिया।
सार्वभौम धर्म गीता से पहले मुक्ति के दो ही साधन थे—यज्ञ श्रीरज्ञान।
दोनों का वेदों में प्रतिपादन होने से उनका श्रिषकार केवल
बाह्मण, चत्रिय, वैश्य को ही था। (वे० सू० १।३। ३४।३८) गीता ने पहली

बार स्त्रियों तथा नीच जातियों को भी उत्तम गित पाने का म्रिधिकार दिया है। ३२)। भगवद्गीता द्वारा स्त्री, वैश्य. शुद्ध श्रौर श्रन्थज श्रादि नीच देशों, नीच वंशों में उत्पन्न सभी मोक्त के श्रिधिकारी समसे गए। श्रीकृष्ण ने इस लेत्र में स्त्री-पुरुष, श्रार्थ-श्रनार्थ सभी प्रकार का भेद मिटा दिया। गीता में इसे राजगुरु श्रथीत सबसे श्रेष्ट ज्ञान कहा गया है। इसके साथ ही श्रीकृष्ण ने पूजा-विधियों की विविधता को भी स्वीकार किया। यह श्रावश्यक नहीं कि किसी एक निश्चत रूप में ही भगवान की उपासना की जाय। जो लांग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वे तो मोक्त के श्रिधकारी होते ही हैं किन्तु श्रीकृष्ण के मतानुसार जो किसी भी श्रम्य देवता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं वे भी भगवान की ही भिक्त करते हैं (गी० ह।२३)। वे पत्र-पुष्प जो कुछ भी लाते हैं भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इस प्रकार गीता के सार्व-भौम धर्म में किसी प्रकार के देवता या पूजा-पद्धित का नियम नहीं। वह जाति, देश श्रौर सम्प्रदाय सभी के बन्धनों से उपर उठा हुश्रा है। श्रीकृष्ण ही संभवत संसार में सार्वभौम धर्म के पहले श्रचारक थे।

गीता तथा महाभारत ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य का मुख्य कर्त्तच्य धर्म का पालन है। धर्म का मतलब पूमा ही नहीं धर्म का पालन बल्कि, ईमानदारी से और नैतिकदापूर्वक जीवन-यापन करना ही था। भारतीय इन्टि से श्राचार-शुद्धि और धर्म पर्याय हैं।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि धर्म कपालना किसी खास लाभ के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। उस का पालन धर्म के लिए ही होना चाहिए। युधिष्ठिर ने बनिपेपन की भावना से धर्म-पालन करने वालों की घोर निन्दा की है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। रामायण और महाभारत में सब से खिक कष्ट धर्मारमाओं श्रीराम और युधिष्ठर को उठाने पड़े। फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। दोनों महाकाच्यों की एक प्रधान शिष्ठ। यह है कि कठोर-से-कठोर संकट और विपक्ति में भी हमें अपने धर्म और कर्त ध्य का त्याग नहीं करना चाहिए।

इस समय तक छहों भारतीय दर्शनों के मूल विचारों का विकास हो चुका
था। किन्तु अभी उसमें क्रमबद्धता और सुस्थिरता नहीं
द्रान आई थी। इस समय तक वे निर्माणावस्था में थे, डम्होंने
पृथक् सम्प्रदायों का रूप धारण नहीं किया था। इस बात में सभी मीमांसक थे
कि वे वैदिक विधियों का पालन करते थे। सांख्य योग का भगवद्गीता में
स्पष्ट निर्हेंश है। उन दोनों को पृथक् बतलाने वालों को 'बाल' अर्थात् नासमक्ष कहा गया है। न्याय सब प्रकार के अध्ययन और विचार के लिए आवस्यक समक्षा जाता था। वेदान्त का बहा भी महाभारत में स्पष्ट निर्दिष्ट है।

#### सामाजिक जीवन

हस काल में वर्ण व्यवस्था तो थी किन्तु जात-पांत नहीं थी। वर्णों का विभाग गुण कर्मानुसार माना जाता था। भगवद्गीता में सामाजिक भी श्रीकृष्ण ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "मैंने सगठन चातुर्वणं की व्यवस्था गुण कर्म के श्राधार पर की है।" उस समय तक यह जन्म के श्राधार पर नहीं थी। वन पर्व में यह कहा गया है कि वही व्यांक बाह्मण है जिसने काम-क्रोध को वश में किया है, इन्द्रियों पर विजय पाई है। जो श्रध्ययन-श्रध्यापन श्रोर यज्ञ-कर्म करने वाला श्रोर श्रहिंसक तथा शुद्ध श्राचार वाला है। उस समय तक सामाजिक विभाग परवर्ती युगों को तरह सुस्थिर नहीं हुए थे। ब्राह्मण चित्रयों का काम करते थे श्रोर चित्रय ब्राह्मणों का। द्रोणाचार्य विष् होते हुए भी धनुर्वेद के सबसे बड़े श्राचार्य थे श्रोर भीष्म पितामह सबसे बड़े स्त्रिय होते हुए भी तत्त्वज्ञान के उपदेष्टा थे। महाभारत में एक स्थान पर तो यह भी कहा गया है कि वर्णों का कोई भेद है हो नहीं (शान्ति प० १८८। १०७)।

तत्कालीन समाज में स्त्रियों को प्रतिष्टित पद प्राप्त था श्रीर उन्हें स्माज में पर्याप्त स्वतंत्रता थी। किन्तु उत्तर वैदिक युग स्थिति श्रीर की स्त्रियों की स्थिति में जो हास होना प्रारम्भ हुआ था, वह इस युग में भी बना रहा है। नारी विरोधी वर्ग पुत्रियों के जन्म को बुरा मानता था (१। १४६। ११)।

उन्हें सारी बुराइयों का मूल सममता था (१६।३८।१)। किन्तु दूसरी श्रीर ऐसे विचारकों की भी कमी नहीं थी जिनकी यह मान्यता भी कि स्त्रियों की शतिष्ठा से देवता प्रसन्न रहते हैं। स्मियों को ऊ'ची शिचा मिलती थी. उन्हें अपना पति चुनने की भी स्वतंत्रता थी। महाभारत के समय में आठ प्रकार के विवाह—बाह्म. दैव, श्रार्घ, प्राजापत्य, गान्धर्व, श्रासुर, राचस श्रीर पैशाच प्रचित्तत थे। इनमें पहले चार ही श्रन्छे समभे जाते थे। गान्धवं राचल श्रीर श्रासर विवाहों का भी काफी रिवान था। दुष्यन्त श्रीर शक्रन्तजा में गान्धर्व भ्रशीत प्रसाय विवाह हस्रा था राज्ञस का श्रर्थ था कन्या के बखपूर्वक हरण द्वारा किया जाने वाला विवाह । श्रज् न का सभद्रा-हरण, श्रीकृष्ण का रुक्मिणी-हरण श्रीर दुर्योधन का किन्नगराज कन्या-हरण इसके उदाहरण हैं। श्रासुर विवाह में कन्या का पिता वरपत्त से धन जेता था। माद्री का विवाह ऐसा ही था। नियोग की प्रथा भी इस समय शास्त्र-सम्मत थी। कुन्ती ने युधिष्ठिर त्रादि नियोग से उत्पन्न किये थे। बहु विवाह-प्रथा धनियों श्रीर राज-वर्ग में काफी प्रचित्रत थी। भारतीय साहित्य में सती के उदाहरण इसी समय से मिलने प्रारम्भ होते हैं । माद्री पाण्ड के साथ सती हो गई थी। बाल-विवाह की प्रथा भी शुरू हो गई थी।

प्राय: यह समका जाता है कि पर्दा-प्रथा मुसल्लमानों के छागमन से प्रारम्भ हुई; किन्तु यह ठीक नहीं है। रामायण और महाभारत दोनों में इस बार का स्पष्ट संकेत है कि स्त्रियां सामान्य रूप से छलग रहती थीं और सर्व साधा रण के सामने न माती थीं। श्री राम ने जल खन्मण को श्रीन-परीचा वे लिए सीता को सबके सामने लाने को कहा तो सब आश्चर्य-चिकत हो गए तब राम को यह कहना पड़ा कि संकट, यज्ञ और विवाह के समय में स्त्री क दर्शन आपित्तजनक नहीं है। दुर्योधन को स्त्रियों को महाभारतकार ने अस् र्यम्पश्या (शल्य पर्व २१। ७४) कहा है। फिर भी महाभारत में इस बात के पर्याप्त साची है कि स्त्रियों में मध्यकल की-सी परतंत्रता और विवार पर्दा प्रधा नहीं थी। स्वयंवर आदि में वे सबके सामने आती थीं। कुछ विद्वानों ने पर्दे का कारण ईरानी या यूनानी प्रभाव को बतलाया है। आजकल हिन्त्

समाज में स्त्रियां पति का नाम नहीं जेतीं, किन्तु रामायण श्रीर महाभारत कें समय में द्रीपदी, सीवा, दमयन्ती श्रीर सावित्री श्रादि पति को नाम जेकर पुकारने में संकोच नहीं करती थीं।

गृहस्थ जीवन मे परनी का स्थान वैदिक काल की भांति पति के बराबर सममा जाता था। वे पुरुष की श्रधीङ्गिनी श्रौर सब सुखों का खोत सममी जाती थीं। वे पतिवता के ऊँचे श्रादर्श का पालन करती थीं। सीता, सावित्री श्रौर दमयन्ती श्राज तक भारतीय स्त्रियों के लिए श्रनुकरणीय उदाहरण हैं।

वैदिक युग की भांति इस समय में जीवन का दृष्टिकी खा श्राशावादी था।

भाग्य की श्र्येचा पौरुष पर श्रिष्ठक बल दिया जाता था।
जीवन के सद्दाभारत में बार-बार इस प्रश्न पर विचार है कि भाग्य
प्रति प्रबल है या पुरुषार्थ श्रीर प्राय: हर बार ही पुरुषार्थ की
दृष्टिकोगा श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है महास्वाकांचा सतत
परिश्रम श्रीर भागीरथ प्रयत्न सम्पत्ति के मूच माने गए हैं।
सहस्वाकांची ही महान् बनता है श्रीर श्रनन्त सुख का उपभोग करता है।
देवता भी श्रपने कर्म के कारण महान् बने हैं। जो ब्यक्ति भाग्य पर भरोसा
रखकर काम नहीं करता वह नपुंसक पित वाली स्त्री की तरह सदा दुःखी
रहता है। इस युग के श्रन्त में ही भारतीयों की मनोवृत्ति में कुछ श्रन्तर श्राने
लगा था। वन पर्व में यच्च के प्रश्नों के उत्तर में एक श्लोक में निष्क्रियता श्रीर
भाग्य को श्रन्छ। बतलाया गया है।

इस समय भारतीयों ने चिरित्र श्रौर श्राचार को बहुत महत्ता दी। महा-भारत के एक उपाख्यान में बतलाया गया है जब प्रह्लाद ने इन्द्र को श्रपना शील दिया तो सम्पत्ति भी उसके पाम से जाने लगी। जब प्रह्लाद ने उससे आने का कारण पृद्धा तो उत्तर मिला—लक्मी वहीं रहती हैं जहां शील, धर्म श्रौर सस्य रहते हैं। राम का बचन-पालन श्रौर युधिष्टिर का सस्य-प्रमेम प्रसिद्ध ही है। मेगस्थनीज प्रश्नृति विदेशियों ने भी भारतीयों की चारित्रिक उच्चता श्रौर सस्यप्रियता को स्वीकार किया है।

### ऋार्थिक दशा

इस युग में श्राजीविकाश्रों (वृत्तियों) के शास्त्र का सामान्य नाम 'वार्ता'
था ! इसके तीन श्रंग थे-कृषि, पशु-पालन श्रोर शिल्प। राजाश्रों
कृषि का यह कर्त्त व्य सममा जाता था कि वे तीनों वृत्तियों की
उन्नति के लिए योग्य पुरुष नियुक्त करें। कृषि काफी उन्नत
थी, सिंचाई का राज्य की श्रोर से प्रबन्ध किया जाता था। उद्यान-कला (बाग-वानी) का विकास इसी युग से प्रारम्भ होता है। धनी जोगों को पांच वर्ष में
फल देने वाले श्राम के बगीचे लगाने का बहुत शौक था।

पशु इस युग में भी सम्पत्ति का प्रधान श्रंग थे। कृषि के लिए बैल श्रोर युद्धों के लिए घोड़े तथा हाथी श्रद्धिवार्य थे। इनकी चिकित्सा श्रोर शिक्षा के लिए योग्य व्यक्ति नियत किये जाते थे श्रज्ञात वास के समय सहदेव ने विराट के यहां गो-विशेषज्ञ श्रोर नकुल ने श्रश्व-विशेषज्ञ के रूप में मौकरी की थी उम दिनों पशुश्रों के शिष्ण श्रोर चिकित्सा पर हस्ति सूत्र श्रोर श्रश्व सूत्र श्रादि कई ग्रन्थ रचे गए। श्राजकल इनमें से नकुल का श्रश्वविद्या विषयक शालिहोत्र तथा हस्त्यायुर्वेद ही उपलब्ध होते हैं।

शिल्पों में वस्त्र-ज्यवसाय विशेष उन्नति पर था । उत्तर वैदिक
युग से भारतीय साहित्य में कपास का उल्लेख मिलता है।
शिल्प मोहेंजोदहों में भी सूती कपड़े मिले हैं। दुनिया को कपास
का परिचय कराने वाला भारत ही था। यूनानी हस बात
पर श्रारचर्य करते थे कि भारत में उन पेहों पर लगती है। १८ वीं शती तक
भारत का वस्त्र-ज्यवसाय बहुत उन्नत था श्रोर वह दुनिया को ढाके की मलमल-जैसा महीन कपड़ा देता रहा। महाभारत के समय में भरुच श्रोर चोल
देशों में बिह्या सूती कपड़ा बनता था, उनी कपड़ों के लिए श्राजकल
की तरह ही काश्मीर श्रोर कम्बोज (पामीर श्रीर बदख्शाँ) प्रसिद्ध थे।
रेशमी वस्त्रों का भी प्रचलन था। सोना, चांदी, लोहा, सीसा श्रोर रांगे से
श्रनेक पदार्थ तैयार किये जाते थे। समुद्ध से मोती श्रीर दिश्या की खानों से

महाभारत में राजा के लिए अनेक उच्च श्रादर्श श्रीर कर्त व्य बताये गए हैं। उसे निर्वलों पर श्रत्याचार नहीं करना चाहिए, मन, राजा के वचन श्रीर शरीर से न्यायाचरण करते हुए 'श्रपने पुत्र का कर्त्त व्य भी श्रपराय समा नहीं करना चाहिए।' राजा का धर्म है कि जहाँ एक श्रीर वह साधारण प्रजा को सुखी करे, वहाँ दूसरी श्रीर 'श्रभागे' श्रनाथ श्रीर बूढ़ों के भी श्रांसू पींछना' उचित है। विद्वानों से उपदेश सुनकर उसे उनका पालन करना चाहिए, जो ऐसा करते हुए स्वेच्छाचारी नहीं बनता 'प्रजा उसी के वश में रहती है '। असका कर्त्त व्यापनी सेना, कोष श्रीर व्यापार को बढ़ाना तथा प्रजा के कष्ट-निवारण करना है। बेकार निर्धन श्रीर श्रपाहिजों का पालन-पोषण भी उस राजा का कार्य है। श्राजकत इसके लिए दरिद्र पोषण के नियम ( Poor laws ) बनाये जाते हैं। उस समय भी श्रनाथ, वृद्ध, निस्सहाय तथा विधवाश्रों की रहा

तथा उनकी ग्राजीविका का प्रबन्ध राजा का कर्त्तव्य माना जाता था।

राज्य की भ्राय के प्रधान स्रोत भूमि की उपज, ज्यापार, छानों, समुद्रों
तथा वनों की उत्पांत पर खगाये गए कर थे। कर-संग्रह
कर-पद्धित के लिए काफी जटिल ज्यवस्था थी, एक, दस, बीस, सौ
श्रीर हजार ग्रामों के श्रफसर श्रपने च त्र का कर वस्त कर
अपर पहुँचाते थे। कर का उद्देश प्रजा की सुख-समृद्धि श्रीर रचा ही समका
जाता था। कर खगाते हुए इस बात पर पूरा ध्यान रखा जाता था कि
निर्धन से धनी तक सभी पर कर का भार उचित अनुपात में पड़े, कोई भी
उससे वंचित न रह जाय। लोभ में पड़कर राजा को बहुत कर बदाकर
श्रपने भौर राष्ट्र के ज्यवसाय पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। "कर बहुत
बढ़ा देने वाले राजा से प्रजा होष करती है इस प्रकार राजा को सदा राज्य
जाने का भय बना रहता है राष्ट्र को बड़ा समक्तकर ही प्रजा पर कर खगाना
चाहिये। गो को श्रिधक बुह लोने से बाइड़ा भी काम का नहीं रहता। इसी
प्रकार प्रजा पर श्रस्यधिक कर लगा देने से राष्ट्र की श्राय बहुत कम हो जाती
है। राजा को चाहिए कि बह प्रत्येक नागरिक, राष्ट्रवासी उपनिवेश तथा

श्राधीन देशवासियों से अनुकंपापूर्वक यथाशक्ति सब उधित करों को प्राप्त कर ले (शा० ८७।२७।२४)''। उस समय भी कर्मचारी रिश्वतखोर श्रीर लूटने वाले होते थे। राजा का यह कर्त्त बताया गया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों से वह प्रजा की रहा करे।

विदेशी श्राक्रमणों से रक्षा तथा युद्धों के जिए राजा विशास सेनाएं रखते थे। यह स्थायी और स्वयंसेवक दोनों प्रकार की होती थी। सेन्य प्रबन्ध सेना के चार श्रंग होते थे—पदाित, श्ररव, हाथी, श्रीर रथ। उत्तर वैदिक युग तक हाथियों का जर्राई में प्रयोग नहीं था, यह संभवतः इसी युग में शुरू हुन्ना, भारतीयों से इसका प्रयोग यूनानियों, ईरािनयों श्रीर तुर्कों ने सीखा। सेना के चार श्रंगों के श्रितिस्त कई श्रावश्यक श्रीर सहायक विभाग भी थे—हनमें यातायात, नौ सेना श्रीर गुप्तचर थे। पदाधिकाित्यों के मुख्य हथियार तज्जवार श्रीर ढाज होते थे। गदा का प्रयोग इन्ह्रयुद्ध तथा हाथियों की जड़ाई में होता था। श्रश्वारोही तज्जवार श्रीर भाजा रखते थे। रथ पर बैठकर जड़ने वाजों के प्रधान श्रस्त्र धनुष-वाण होते थे। कवच का प्रयोग सब करते थे। महाभारत में परिघ-तोमर, भिन्दियाज रिष्टि, शतब्नी, भुशुष्डी श्रादि श्रनेक प्रकार के श्रस्त्रों का वर्णन श्राता है, जिनका ठीक स्वरूप श्रव तक ज्ञात नहीं हो सका। उस समय मंत्र शक्ति से श्राग्नेय, वायन्य, वाहण श्रादि श्रनेक प्रकार के विचित्र बाण छोड़े जाते थे, सेना के सूची, मकर चकाित श्रानेक न्यूह बनाये जाते थे।

इस काल की एक विशेषता वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्राय युद्ध-नियमों की भांति कुछ उल्लेखनीय व्यवस्थाएं थीं। कौरव पाग्डवों ने युद्ध से पहले ये नियम बना लिये थे कि निःशस्त्र, निष्कवच श्रीर युद्ध से पीठ दिखाने वाले पर प्रहार नहीं किया जायगा, प्रहार करने से पहले उसकी सूचना दे दी जायगी, विश्वास दिलाकर तथा घबराहट में डालकर प्रहार करना तथा एक दूसरे को छलना ठीक नहीं। उस समय के श्रायों के जीवन का प्रधान ध्येय धर्म का पाद्धन था, श्रतः युद्ध में भी वे छल-कपट को श्रनुचित समस्तते थें। उस समय युद्ध श्रीर प्रणाय में सब कुछ ठीक होता है' का सिद्धान्त श्रादर्श नहीं बना था।

इस युग में ज्योतिष, चिकिरसा-शास्त्र, पशुविद्या, सैनिक कला, धनुर्वेद श्रौर स्थापत्य की भ्रच्छी उन्नित हुई थी। ज्योतिष में प्रहों वैज्ञानिक की गति तथा स्थिति के बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। उन्नित चिकिरसा भ्रौषधियों तथा मंत्र द्वारा की जाती थी। गहरे-से-गहरे घाव भरने का श्राश्चर्यजनक प्रभाव रखने वाली 'विशल्यंकरणी' श्रौषधि का खूब प्रयोग होता था। गोश्रों, घोड़ों, हाथियों, की मस्ल उन्नत करते तथा थीमारियों को दूर करने के लिए श्रनेक शास्त्र बने हुये थे। सैनिक कला तथा धनुर्वेद की उन्मित ऊपर निर्दिष्ट शस्त्रों से मिलती है। स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण मयदानव द्वारा निर्मित पाण्डवों का राजप्राप्ताद था जिसमें जला में स्थल श्रौर स्थल में जल का घोखा होता था। उस समय तक भारतीय वृत्तों में जीव की सत्ता को ज्ञात कर चुके थे (शि प प श्रव १६४)

यह युग भारतीय इतिहास के स्वर्ण युगों में से हैं। रामायण महाभारत हिन्दू श्राचार-विचार की श्राज तक श्राधार शिला
उपसंहार बने हुए हैं। ये दोनों उज्वलतम रूप में हमारे सामने उन
धार्मिक, दार्श निक श्रोर नैतिक ग्रादर्शों को रखते हैं जिनके
श्रजुसार हमें श्रपना जीवन बिताना चाहिए। इनमें किसी सम्प्रदाय श्रौर
जाति का बंधन नहीं है। श्रात्मा की श्रमरता, कर्मवाद, पुनर्जन्म श्रौर
श्रहिंसा इसके मूल तत्त्व हैं। धार्मिक श्रौर दार्शनिक विचार के चेत्र में भगघद्गीता में जो ऊंची बड़ान ली गई है वह विश्व-इतिहास में श्रजुपम है।
भौतिक चत्र में युद्ध-नीति, शस्त्रास्त्र प्राकृतिक विज्ञान, शिल्प वाधिज्य श्रौर
ध्यवसाय की दृष्ट से भारत ने बहुत उन्नित की थी, किन्तु सामाजिक श्राचार
इस समय काफी श्रवनत था। युधिष्ठिर-जैसे धर्मराज चूत-जैसे दुर्ज्यसनों का
शिकार होते थे श्रीर नारी की स्थित भी समाज में गिरने लगी थी।

# चौथा अध्याय

## जंन और बौद्ध धर्म

छठी शर्व रेप्ट में भारत में एक जबर्दस्त धार्मिक क्रान्ति हुई। के प्रधान नेता वर्धमान महावीर श्रीर गौतम बुद्ध थे। धार्मिक क्रान्ति इस क्रान्ति के मूख तत्त्व याज्ञिक कर्मकाएड की निरर्थंकता, वेदों की प्रामाणिकता तथा ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध. नैतिकता श्रीर तपस्या का महत्त्व थी वेद. श्रात्मा श्रीर ईश्वर में विश्वास न रखने से इन्हें नास्तिक धर्मान्डोलन कहा जाता है। इन्होंने भारत किन्तु संसार के इतिहास पर कई शतियों तक गहरा प्रभाव डाला। बास्तव में यह कई शती पहले शारम्भ हुई प्रवृत्तियों के मूल रूप थे। इनकी जब उप नेषदों के समय में जम चुकी थी. अनेक बोधिसत्व श्रीर तीर्थद्वर इसे श्रपने जीवनों से सींच चुके थे। बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि छठी शर्इ ०पूर में स्वतन्त्र धार्मिक श्रीर दार्श्वनिक विचार काफी विकसित हो चुके थे। ब्रह्मजाल सुक्त के श्रनुसार उस समय ६३ श्रभय पन्थ थे। / इनके विकास का प्रभान कारण यह प्रतीत होता है कि उस समय की दो प्रधान विचार धाराएं ब्राह्मण प्रन्थों का याज्ञिक कर्मकाएड श्रीर उपतिषदों का ज्ञान मार्ग साधारण जनता की ब्रावश्यकता पूरी नहीं कर सका थी। (यज्ञों के विरुद्ध इपनिषदों ने जबर्दस्त श्रावाज़ उठाई थी श्रीर यह घोषणा की थी कि संसार सागर पार करने के लिए यज्ञ फूटी नाव की भांति है किन्त इसके विरोध में उन्होंने जिस ज्ञान श्रीर ब्रह्मविद्या पर बल दिया था. वह केवस बिद्धिजीवी वर्ग को ही प्रभावित कर सकती थीं। साधारण जनता के लिए श्राडम्बरपूर्ण यज्ञ श्रीर रहस्यवाद से श्रोत-प्रोत उपनिषदें समान रूप से जटिवा एवं दुबीध थीं वह सरल, श्राचार एवं भक्ति प्रधान धर्म के जिए तरस रही थी। इनमें पहली दो त्रावश्यकताएं बौद्ध जैन धर्म ने पूरी कीं श्रीर

तीसरी भक्त प्रधात पौराणिक धर्म ने । इस अध्याय में जैन श्रीर बौद्धधर्म का वर्णन किया जायगा श्रीर श्रगले में हिन्द धर्म का ।

जिन धर्म के संस्थापक प्रायः वर्धमान महावीर माने जाते हैं किन्तु जैन अनुश्रुति के अनुसार वे अन्तिम और चौबीसवें तीर्थक्कर जैन धर्म का थे। उनसे पहले २३ जैन धर्म सुधारक हो चुके थे। आविर्माव जैन प्रन्थों में इनके इतने अधिक अर्थुक्ति पूर्ण वर्णन हैं महात्मा पार्श्व कि पाश्चात्य विद्वान् इनमें से केवल् २३वें तीर्थक्कर महात्मा

पार्श्व को ही ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार करते हैं। महात्मा महाथीर के २५० वर्ष पहले म वी शर्व ०पू० में उन्होंने वाराणसी में श्रुश्वयिन राज्य की वामा नामक रानी से जन्म लिया. तीस वर्ष की श्रायु में वैराग्य उत्पन्न होने पर राजपाट का परित्याग किया। ८३ दिन की घोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका प्रचार करना शुरू किया। ७० वर्ष तक धर्म प्रचार कर उन्होंने पार्श्वनाथ पर्वत पर मोचपद प्राप्त किया । पार्श्व की मुख्य शिक्षाएं श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय श्रीर श्रपरिग्रह वत का पालन थीं। ये चातुर्या में कहलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्श्व की इन शिचाओं में कोई नवीनता नहीं थी। वैदिक यज्ञों की पशु-हिंसा के विरुद्ध 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि 'की जहर बड़ी प्राचीन थी किन्त पाश्व ने पुराने श्रादशों को मानते हुए तोन नई बातें कीं-(१) उन्होंने धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। उनसे पहले यज्ञयाग का तिरस्कार कर तपस्या करने वाले श्रभय श्रवश्य थे. पर वे समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे। उपनिषदों में हम शिष्यों को आश्रमों में गुरुश्चों के पास जाता हुन्ना देखते हैं किन्तु गुरू अपने सिद्धानतों का प्रचार करने के लिए अमण नहीं करते थे, पारवं ने प्रचार की परिपाटी को प्रारम्भ किया (२) पुराने श्रमण श्रिहिंसा धर्म का पालन तपस्या के एक श्रंग के रूप में करते थे, वे इसे सर्वसाधारण के जिए श्रावश्यक नहीं समक्ते थे। पार्श्व ने श्राहिसा. तथा श्रान्य भागें को ऋषि-मुनियों के श्राचरण तक ही सीमित न रखा, किन्तु साधारण जनता को भी इन्हें श्रपने जीवन में ढाखने का उपदेश दिया। (३) महास्मा पार्श्व ने श्रपने नवीन धर्म के प्रचार के ब्रिये संघ बनाया। बुद्ध के समय के सब संघों में जैन साधु, साध्वियों का संघ सबसे बढ़ा था।

महात्मा पाश्वं के २५० वर्ष बाद चौबीसवें तीर्थक्कर वर्धमान ने ४३६ ई०पू० में कुगडग्राम वैशास्त्री (श्राप्तनिक बसाद जि॰ महात्मा सुजफ्फरपुर) के ज्ञातृक नामक चित्रय कुता में जन्म लिया। वर्धमान उनके पिता सिद्धार्थ श्रीर माता त्रिशस्ता थे। उनकी महावीर प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की श्रोर न थी, तीस वर्ष की श्रवस्था में, (४०६ ई०पू०) श्रपने पिता की मृत्यु पर,

श्रपने भाई के राजगही पर बैठने पर उन्होंने गृह परित्याग कर कठीर तपस्या प्रारम्भ की। १२ वर्ष के उम्र तप के बाद उन्हें १३ वें वर्ष पूर्ण मत्य ज्ञान की उपलब्धि हुई। उन्होंने श्रपने ज्ञान का प्रचार श्रुक्ष किया, (४६७ ई०पू०) श्रनुयायियों ने उन्हें महावीर तथा जिन (विजेता) की उपाधि दी, जोगों ने उनके सम्प्रदाय को निर्मन्थ (बन्धनमुक्त) कहा। श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए ७२ वर्ष को श्रायु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाणपद पाया - (४६७ ई०पू०) उनकी प्रधान शिषाएं पारवं की ही थीं, किन्तु उन्होंने कुछ बातें बढ़ाई। महारमा पारवं चातुर्याग (श्रह्सा, सत्य, श्रस्तेय, श्रपरिग्रह्स) पर बल देते थे इन्होंने इनके साथ ब्रह्मचर्य को भी श्रावश्यक वत बना दिया। अपरिग्रह पर बल देते हुए उन्होंने दिगम्बर रहने का श्रादेश दिया। मगध श्रादि देशों में उनकी शिषाशों का बहुत जल्द प्रचार हो गया, किंद्रांग भी उनका श्रनुयायी बना, उनके निर्वाण के दो एक शती के भोतर हो पश्चिम भारत में भी जैनधर्म की बुनियाद जम गई। श्रनेक उतार-चढ़ावों के बाद भारत में श्राज तक उनके श्रानुयायियों की एक श्रव्छी संख्या है।

(४६७ ई०पू०-४८७ ई०पू०) बौद्धमं के प्रवर्शक महाथमा बुद

महात्मा बुद्ध महावीर के समकालीन थे। किप लवस्तु के राजा शुद्धोदन के घर लुम्बिनीवन (रुस्मिनदेई) में उनका जन्म हुआ। वे बचपन से गम्भीर एवं चिन्ताशील प्रकृति के थे। पिता ने १८ वर्ष की आयु में उनका विहाह कर दिया। किन्तु इससे

उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली । छोटी-छोटी घटनाएं उन पर गहरा प्रभाव डालती थीं। ऐसा प्रसिद्ध है कि रथ में सैर करते हुए बूढ़े बीमार छीर सृत व्यक्ति को देखकर उनका मानसिक श्रसन्तोष बढ़ा, श्रन्त में प्रसन्तमुख संयासी देखकर उन्हें उसके इल का मार्ग सुका। २८ वर्ष की श्राय में श्रपना पुत्र होने पर, वे गृहस्थ और राज-पाट के सब सुखों को लात मार कर घर से निकल पड़े। यही उनका 'महाभिनिष्क्रमण' कहलाता है। पहले कुछ समय तक उन्होंने राजग्रह के दो प्रधान दार्शनिकों श्रालार काजाम श्रौर रामपुत्र से शिचा ग्रहण की: किन्त इनसे उनकी ज्ञान-पिपासा नहीं शान्त हुई। गृहस्थों के कर्मकाएड से जबकर वे ज्ञान मार्ग की श्रोर बड़े थे, किन्तु यहां उन्हें सखी दिमागी कसरत ही दिखाई दी। इसके बाद, उन्होंने तपस्या का मार्ग पकड़ा। पांच साथियों के साथ, गया के पास उस विलव में अन्होंने ६ वर्ष तक घोर तपस्या की, पर फिर भी शान्ति नहीं मिली। कहते हैं एक बार नाचने वाली स्त्रियां उस जंगल में स गुजरीं; उनके गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी, वे गा रही थीं श्रपनी वोणा के तार को श्राधिक ढीजा न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं ; उसे इतना श्रधिक कसो भी नहीं कि वह दूट जाय । इससे गौतम को यह ज्ञान हुआ कि वह अपने जीवन के तार एकदम कसे जा रहे हैं. इस तरह कसने से उनके टूटने की संभावना है। उन्हों ने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया, उनके साथियों ने समक्ता कि वे तपस्या से ढर गए हैं। वे उन्हें छोड़ कर बनारस चले गए। श्रब धीरे-धीरे स्वास्थ्य खाभ करते हुए उन्हें एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए बोद्धि (ज्ञान) प्राप्त हुई। उन्होंने निश्चय किया कि जनता को यह ज्ञान दे कर उसके दु:ख दुर किये जायं, सबसे पहले सारनाथ (बनारस) में उन्होंने श्रपने पांच साथियों को उपदेश देकर 'धर्म चक्र प्रवचन' किया, जब लोगों को प्रविज्या देकर भिन्नु बनाना शुरू किया तथा उन्हें सर्वत्र श्रपने उपदेशों को प्रचार करने की शिक्षा दी। ४४ वर्ष तक वे स्वयं श्रपने सिद्धान्तों का प्रसार करते रहे श्रीर श्रन्त में ८० वर्ष की श्रायु में उनका कुशीनगर (वर्तमान कुमीनारा जिं गोरखार) में महापरिनिर्वाण हुश्रा (४८७ ई० पू०)

महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश किया, वह प्रधान रूप से श्राचार प्रधान था। उनकी प्रधान शिक्षाएं निम्न थीं—(१) महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य की शिक्षाएं को न तो भोग विलास की श्रति में फंसना चाहिए श्रीर न कठोर तपस्या की श्रति का श्रवसम्बन करना चाहिए दोनों श्रतियों को छोड़ कर मध्यमार्ग पर चलना चाहिए।

- (२) चार श्रार्थ सत्य—इस दुनिया में चार महान् सत्य हैं—-(क) संसार दु:खमय है (ख) दु.ख का कारण तृष्णा है (ग) तृष्णा के निरोध से दु:ख का निरोध होता है (घ) इसका उपाय श्रष्टांग मार्ग है।
- (३) श्रष्टांग मार्ग-श्रष्टांग मार्ग का निम्न श्राठ बातों का पालन करना है— सन्य दृष्टि, सन्य भाव, सन्य भाषण, सन्य न्यवहार, सन्य निर्वाह, सन्य अयत्न, सन्य विचार श्रोर सन्य ध्यान।

बुद्ध की शिचाश्रों को ध्यान पूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि बुद्ध ने उस समय के प्रधान पंथों से श्रसहमति प्रकट करते हुए, श्रपना नया मत चलाया श्रीर यह श्रपनी व्यावहारिकता श्रीर क्रियारमकता के कारण श्रिषक सफल हुआ महास्मा बुद्ध यज्ञादि के विरोधी थे श्रीर उम्र तपश्चर्या के भी। सपुत्र निकाय में उन्होंने एक कर्म काएडी ब्राह्मण को कहा हैं—''हे ब्राह्मण यह मत यह समस्मो कि पवित्रता श्राग्न में समिध डालने से होती है, यह तो बाह्म बात है, इसे छोड़कर में तो श्रपने भीतर श्राग्न जलाता हूं, श्रान्तरिक यज्ञ में खुवा (घी डालने का चमम्च) वाणी है श्रीर हृद्य ही यज्ञ-वेदी हैं। प्राचीन बौद्ध-प्रन्थों से यह स्पष्ट है कि वे यज्ञों का नहीं, किन्तु यज्ञों की पशु-हिंसा का विराध करते थे। जैन धर्म से उनका मौलिक मत-भेद था। जैनों के पंचमहाबत निषधामक थे, वे कठोर तपस्या में

विश्वास रखते थे। उन्होंने श्रिहंसा को बहुत श्रिष्ठिक महत्त्व दिया था। बुद श्रिहंसा, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रादि का 'सम्यक् जीवन' में ही श्रन्तर्भाव करते थे। उनके लिए क्रिहंसा कोई एकान्तिक धर्म नहीं था, जैनों में श्रिहंसा का विचार जिस पराकाण्डा तक पहुंचा उतना बौद्धों में नहीं। जैनों के मतानुसार मांस श्रभच्य था किन्तु बुद्ध कुछ श्रवस्थाश्रों में इसे भिचु के लिए भी भच्य सममते थे। बुद्ध का समूचा दृष्टिकोण श्रायन्त व्यावहारिक था। यही कार्य है कि बौद्धधमं को श्रिष्ठिक सफलता मिली। जैनधमं की प्रधान विशेषता कृदरता थी, उन्होंने श्रपने धर्म को २॥ हज़ार वर्ष के श्रांधी-पानी में भी सुरचित रखा है, उनका प्रसार भारत में ही हुआ किन्तु जितना हुआ, वह डोस रूप में बना रहा। बौद्धधमं में बड़ी परिवर्त्तनशीलता श्रीर उदारता थी। इसमे उसे भारत श्रीर विदेशों में बड़ी सफलता मिली; किन्तु श्रन्त में इस देश में उसके श्रनुयायी श्रन्त में हिन्दू धर्म में ही विल्लीन हो गए।

४८७ ई० प्० महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद संघ में बुद्ध की शिचाशों पर विवाद उत्पन्न हो गया, उन्होंने श्रपना कोई उत्तराधिकारं। बौद्धधर्म नहीं नियत किया था, श्रतः उनके सबसे पुराने शिष्य का काश्यप ने बुद्ध के वचनों का प्रामाणिक संग्रह करने के लिए विकास राज गृह में पहली बौद्ध सभा बुलाई श्रीर इसमें बुद्ध की शिचाशों (त्रिपिटक) का पाठ किया गया। इन्हें त्रिपिटक (तीन टोकरियां) कहने का यह कारण था कि बुद्ध के उपदेश—तीन भागों में बांटे गए थे। (१) विनय-पिटक—इसमें बौद्ध भिच्चश्रों तथा संघ के नियमों का प्रतिपादन था (२) सूत्र-पिटक—इसमें बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह था (३) श्राभधम्म-पिटक—इसमें धर्म सम्बन्धी श्राध्यात्मिक प्रश्नों का विवेचन था। पहली महासभा के सौ वर्ष बाद कुछ भिचु-नियमों के संबन्ध में पुनः विवाद सत्पन्न हुश्रा, इसके निर्याय के लिए ३८७ ई० प्० में दूसरी बौद्ध महासभा बुलाई गई। नियम भंग करने वाले भिचुश्रों को संघ से बाहर निकाल दिया गया, इन्होंने 'महासांधिक' नाम से श्रपना नया समुदाय स्थापित किया

उनसे भिन्न बाकी बौद्ध 'धेरवादी' कहलाये। कौद्ध धर्म का विशेष उत्कर्ष प्रशोक (२७२-२३० ई० पू०) के समय में हुन्ना। किला-विजय के बाद वह बौद्ध बना श्रीर उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरा प्रयत्न किया, भारत के विभिन्न भागों, पश्चिमो एशिया, मिल, पूर्वी योरोप, लंका के राजाओं के पास धर्म-प्रचार के लिए दृत भेजे। लंका जाने वाले तो उसके पुत्र श्रीर पुत्री महेन्द्र श्रीर संघमित्रा थें। बौद्ध धर्म को विश्व-धर्म बनाने का श्रेण उसी का दें। उसी के समय में तीसरी बौद्ध महासभा हुई (२४४ ई० प्०) बौद्ध-प्रचारकों के साथ 'त्रिपिटक' लंका पहुंचा श्रीर पहली श०ई० प्० में इसे लिपि- बद्ध किया गया, मौर्य साम्राज्य के बाद मारत पर यूनानियों, शकों, कुशाणों के श्राक्रमण हुए। इनमें से श्रनेक राजाश्रों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया श्रीर उसके प्रचार का प्रयत्न किया। इनमें यवन राजा मिनाण्डर श्रीर कुशाण नृपति कनिष्क (७६—१०० ई०) विशेष रूप से उत्लेखनीय है। कनिष्क के समय बौद्ध संघ में श्रनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो गए, इनका श्रन्त करने के लिए चौथी बौद्ध महासभा बुलाई गई इसमें त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य लिखा गया श्रीर इसी के श्राधार पर बाद में महायान का विकास हुशा।

बौद्धसंघ का प्रजातन्त्रात्मक मंगठन होने से, उसमें कोई केन्द्रीय नियामक सत्ता नहीं थी, अतः उसमें कुछ भी मतभेद होने पर महायान नये सम्प्रदाय स्थापित हो जाते थे। बौद्धप्रन्थों में १८ सम्प्रका दायों या निकायों का उल्लेख है। इनमें हीन यान श्रीर आविर्भाव महा यान प्रधान हैं। बुद्ध की मूल शिकाश्रों को सुरचित रखने वाला श्रीर उन पर श्राचरण करने वाला सम्प्रदाय हीन यान है, इसमें नई विशेषताश्रों और परिवर्तनों से महा यान की उत्पत्ति हुई। पहले का प्रचार बर्मा, लंका श्रीर स्थाम में है तथा दूसरे का नैपाल, तिब्बत, चीन, जापान श्रीर मंगोलिया में। हीन यान श्रीर महा यान नाम का श्रीय महा यान के जन्मदाता नागार्ज न को है। बौद्धों में बुद्धत्व प्राप्ति के दो प्रधान मार्ग हैं—(१) प्रत्येक बुद्ध यान (२) सम्यक् सम्बुद्ध यान। पहले का श्रीर दूसरे

का श्राशय उनसे हैं जिन्हें सबको देने के लिए बोध होता है। जो सबके उद्धार का यस्न करते हैं। इनमें दूसरे मार्ग को श्रेष्ठ ठहराकर उसे महायान कहा गया। महायानी बोधिसस्व बनने पर बल देते थे, बोधिसस्व वे व्यक्ति हैं जो बुद्ध बनने का प्रयस्न कर रहे हैं। बोधिसस्व बनना बड़ा कठिन था, श्रतः महायानियों ने श्रवलोकितेश्वर श्रादि बोद्धिसस्वों में विश्वास, उनकी मूर्तियों की पूजा से मुक्ति मानी। इन्हीं से बाद में मन्त्र यान श्रीर वज्र यान का विकास हुआ। महायानियों ने लोकिप्यता की दृष्टि पालि लोड़कर संस्कृत का श्राश्रय लिया। श्रतः होनयानियों से इनके प्रधान मेद निम्न थे—(५) बोधिसस्वों में विश्वास (२) बोधिसस्वों की मूर्ति-पूजा श्रीर मिक्त (३) संस्कृत का प्रयोग। इनके श्रतिरिक्त दोनों यानों मे श्राध्यास्मिक एवं दार्शनिक प्रश्नों, बुद्ध के वास्तविक स्वरूप पर मौलिक मतभेद थे। विदेशों में विशेषतः मध्य एशिया तथा चीन में बोद्धधर्म के प्रचार का श्रेय महायानी बोद्ध भिचुश्रों को ही है।

बौद्ध धर्म प्राचीन काल में श्रपने प्रचार-कार्य में बड़ा सफल हुत्रा, इस समय मानव जाति का तृतीयांश बौद्धधर्म का उपासक है। श्रतः इसको लोकप्रियता श्रोर सफलता के कारणों पर प्रकाश डालना श्रावश्यक जान पड़ता है।

(१) बौद्ध धर्म के त्राकर्षण बौद्ध धर्म ने कई विशेषताओं से जनता को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट किया था र मगवान् बुद्ध क उपदेश वौद्ध धर्म की उस समय की लोक भाषा (पालि) में थे, उनकी शिषाएं लोकप्रियता उपनिषदों के उपदेशों की भांति सूचम श्रीर याज्ञिक कर्मकाण्ड त्रप्रीर सफलता की भांति जटिल न होकर अत्यन्त सरब थीं र बुद्ध प्रायः के कारण श्रपने उपदेशों में सुन्दर दृष्टान्तों का प्रयोग करते थे, इनसे ये बहुत सुबोध हो जाते थे। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित श्राचार

प्रधान धर्म के द्वार सबके लिए खुले हुए थे, उसमें ब्राह्मण, शूद स्त्री, पुरुष सब बराबर थें किसी प्रकार का वर्ग-भेद ऊंच-नीच या जात-पति नहीं था भगवान बुद्ध स्वयमेव द्यादर्श प्रचारक थे। उत्थान ग्रीर ग्रप्रमाद उनके जीवन का मूल मन्त्र था। ४५ वर्ष तक वे स्वयं ग्रपने प्रचारकों की सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे तथा ग्रपने शिष्यों को 'बहुजन-श्रमथक लगन हिताय, बहुजन सुखाय' का संदेश सुनाने की प्रेरणा करते रहे। उनका यह सौभाग्य था कि उन्हें भत्यन्त उत्साही भनुयायी मिले। विश्व के इतिहास मैं किसी भी महापुरुष के श्रनुयायियों ने श्रपने गुरू का श्रादेश पालन करने में इतना उत्साह इतनी सत्यपरता श्रीर इतना स्थाग प्रदर्शित नहीं किया, जितना गौतम-बुद्ध के शिष्यों ने।

बौद्धधमं का विश्व-व्यापी प्रमार यम्राट् अशोक के प्रयश्नों से हुआ, राज्याश्रय

समर्थन से इसे बहुत बल मिला।

गौतमबुद्ध ने प्रजातन्त्र को पद्धित पर अपने सघ का संघटन किया था, ये संघ महन्ती गिह्यां नहीं थीं, श्रपनी योग्यता से हनमें संघ व्यवस्था कोई भी व्यक्ति उच्चतम पद पा सकता था, संघ ने बौद्धधर्म की उन्निति श्रौर विकास में बड़ा भाग लिया, इसे नागार्ज न, श्ररुण, वसुबन्ध, श्रार्यदेव-जैसे घुरन्धर विद्वान्, बोधिधर्म, दीपंकर श्रीज्ञान-जैसे प्रचारक, धर्मकी तिं श्रोर विड्नाग-जैसे वाद-विवाद-महारथी, विसुक्त-सेन, कमलशील-जैसे लेखक, कुमारजीव, जिनिमत्र-जैसे श्रनुबादक उत्पन्न करने का श्रोय है इनसे प्रिया के बड़े भाग को प्रकाशित करने वाले बौद्ध ज्ञान का श्रालोक प्रादुर्भूत एवं प्रसारित हुश्रा।

बौद्धर्म ने हमारी संस्कृति पर प्रधान रूप से निम्न प्रभाव डाले—
(१) कलान्त्रों की उन्निति—बौद्धधर्म के प्रभाव से प्राचीन
भारतीय संस्कृति भारत में मूर्ति, चित्र, स्थापत्य श्रादि कलाश्रों का उच्चपर बौद्धधर्म के तम विकास हुआ। पुराने जमाने में कला धर्म की चेरी
प्रभाव थी। वैदिक युग में इसका श्रिषक विकास संभव न था।
उस समय के धर्म का प्रधान तस्व यज्ञ थे। यज्ञ करने के
जिए विशाल एवं भव्य मंडप बनाये जाते थे, यूप गाई जाते थे। किन्तु

इनकी त्रायु यज्ञ की समाप्ति तक ही होती थी। उस समय कला के विकास का कोई स्थायी श्राधार न होने से उसकी विशेष उन्नित नहीं हुई। बौद्धों के स्तूप श्रीर विहार स्थायी थे श्रतः उनके श्राश्रय से सभी कलाएं बहुत उन्नत हुई। शाचीन मृतिकला की श्रनेक सुन्दर प्रतिमाएं भगवान् बुद्ध से संबन्ध रखती हैं, श्रजन्ता की चित्रकला का उद्देश्य बौद्धविहारों को श्रलंहत करना था, कार्ले श्रादि की बौद्ध गुफायें हिन्दू मन्दिरों से पुराने स्थापत्य की उन्नित सूचित करती हैं। बौद्ध मतावलिं स्वयों द्वारा बनवाये सांची, भर्हुत, श्रमरावती के स्तूप, श्रशोक के शिलास्तम्भ, भारतीय कला के सर्वोन्तम नमूनों में से है। बौद्धा का श्रनुसरण कर जैनों ने कला-कौशल की उन्नित की तथा बाद में श्रीयों श्रीर वैष्णवों ने इनका श्रनुकरण किया।

बौद्ध धर्म भारत का पहला सरल श्रौर लोकप्रिय धर्म था। इससे पहले का वैदिक धर्म कर्मकाएड के कारण बड़ा जटिल था, उसके सरल श्रौर श्रधिकारी केवल ब्राह्मण, चित्रय श्रौर वैश्य थे। इसके लोकप्रिय धर्म विपरीत यह श्रत्यन्त सरल, नैतिक श्राचरण पर बल देने वाला था श्रौर इसका द्वार सबके लिए खुला था। इसने पहली बार धर्म में व्यक्तित्व को प्रधानता दी। वैदिक धर्म प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक देवता प्रधान उपास्य थे, उपनिषदों में निर्णुण ब्रह्म के गीत गाये गए थे। ये दोनों साधारण जनता के लिए दुरू थे। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत श्राकर्षक था, वे शीघ्र ही जनता की पूजा के पात्र बन गए मूर्तियों द्वारा उनकी उपासना होने लगी। इसने हिन्दू धर्म के विकास पर गहरा प्रभाव डाला, उसमें भक्ति तत्व को प्रधानता मिली।

यह संभव है कि भारत में मूर्ति-पूजा का ज्यापक प्रसार बौद्धधर्म के द्वारा हुआ। पहले-पहल बौद्धों ने अपने धर्म प्रवचनादि की मूर्ति-पूजा मूर्तियां बनाईं, हनका श्रनुकरण कर, हिन्दुश्रों ने भी का प्रसार देवताश्रोंकी प्रतिमाएं बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। भिज्ञुसंघों द्वारा धर्म-प्रचार बौद्धधर्म की एक बड़ी विशेषता है। यद्यपि संघ पद्धति का श्रीगणेश करने वाले महास्मा पार्श्व थे

संघ किन्तु प्रजातनत्र-प्रगाली पर इसका पूरा विकास महात्मा व्यवस्था बुद्ध ने ही किया। इनसे पहले हिन्दू धर्म में तपोवनों में तपस्या करने वाले ऋषियों तथा ज्ञान का प्रसार करने वाले गुरुश्रों का उल्लेख तो मिलता है किन्तु उनमें अपना संगठन बनाकर कार्य करने की परिपाटी नहीं थी। हिन्दुश्रों के वर्तमान संन्यासी-सम्प्रदाय श्रखाड़े श्रोर बौद्ध संघों को एक बड़ी विशेषता यह भी है कि हमारे देश में संघटित रूप से शिक्षा-प्रसार का पहला प्रयास इन्होंने ही किया। इस प्रकार पहला व्यवस्थित

शिचा केन्द्र नालन्दा बौद्ध-विहार ही था ।

ज्ञान-विज्ञान के ज्ञेत्र में बौद्धों की एक बड़ी विशेषता बौद्धों की स्वतंत्रता है। हिन्दू विचारक वेद को परम प्रमाण मानते थे किन्तु वौद्धिक बौद्धों ने इसे प्रामाणिक नहीं माना । महात्मा बुद्ध सदैव स्वतंत्रता स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहित करते रहे, उन्होंने बार-बार प्रपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि मेरे वचनों को गुरू-वचन मानकर मत स्वीकार करो, उनको अपनी बुद्धि की कसोटी पर वैसे ही कसो, जैसे स्वर्णकार सोने को कसता है। निर्णय से पहले, उन्होंने शिष्यों को यही उपदेश दिया था कि व 'आत्मदीय' हों, अपनी आत्मा को अपना मार्ग-दर्शक बनायें। यही कारण था कि बौद्ध दार्शनिकों ने निर्वाध होकर दर्शन की सभी समस्याओं पर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार किया, इस ज्ञेत्र में उनके विचार भारतीय दर्शन के उच्चतम विकास को सूचित करते हैं। नागा-र्जुन, असङ्ग, वसुबन्ध, धर्मकीति विश्व के दार्शनिकों की पहली पंक्ति में भाते हैं। शंकर पर इनका स्पष्ट प्रभाव है।

बौद्ध धर्म ने सदाचार, लोक-सेवा श्रौर त्याग के उच्च श्रादशों पर बक्क दिया। इसमें कोई सम्देह नहीं कि उनसे पहले भी उच्च नैतिक उपनिषदों में तथा महाभारत में इस पहलू पर बक्क दिया श्रादर्श गया था किन्तु फिर भी उससे साधारण जनता के सदाचार का इसर बहुत उचा नहीं उठा था। महायानियों ने बोधिसत्व के रूप में लोक-सेवा का उदात श्रादर्श जनता के सामने रखा। बोधिसत्व श्रपनी मुक्ति की परवाह न कर निरन्तर प्राणि-मात्र का दुःख दूर करने के लिए बहे-से-बड़ा श्रात्म-त्याग करने की उद्यत रहता था। उसकी वह श्राकांचा थी कि में श्रसहायों का सहायक भटकों का मार्ग-दर्शक श्रीर दीन-दुखियों का सेवक बन्ं: इस श्रादर्श ने जहां बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ी सहायता दी, वहां दूसरी श्रोर हिन्दू धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाला। भाग- वत पुराण में रन्तिदेव (१।२१।१२) श्रीर ध्रुव की उक्तियां इसके सुन्दर उदाहरण हैं।

बोद्ध धर्म से बोल-चाल की भाषा में विस्तृत साहित्य की उत्पत्ति हुई, पालि का समूचा साहित्य बोद्ध-धर्म के श्रभ्युदय का फल था। लोक-साहित्य किन्तु इस चेत्र में बौद्धों की श्रपेचा जैनों ने श्रधिक कार्य का विकास किया। इसका श्रागे उल्लेख किया जायगा।

विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में बौद्धों ने प्रमुख भाग जिया।

मध्य पृशिया, चीन, जोांजया, मंचूरिया, बर्मा, स्याम,
भारतीय मजाया, जावा, सुमान्ना, जंका में हमारी संस्कृति प्रधान
संस्कृति रूप से बौद्ध प्रचारकों द्वारा पहुंची। बृहत्तर भारत के निर्माण
का प्रसार में उन्होंने सबसे श्रिधिक सहायता दी।

बौद्धों की भांति जैनों ने भी भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा

भाग लिया। धार्मिक चेत्र में उनकी सबसे बड़ी देन श्रिहं सा भारतीय संस्कृति का सिद्धान्त है। प्रायः श्रिहंसा को परम धर्म बनाने का में जैनों की देन श्रेय बौद्धों को दिया जाता है, किन्तु यह बोक-प्रचित्त धारणा ऐतिहासिक दृष्टि से आन्त है। इसके वास्तविक जन्मदाता जैन ही हैं। जैनों के 'श्रनेकता' श्रोर 'स्याद्वाद' के सिद्धान्त यह शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक कथन में श्रांशिक सत्य है, सम्पूर्ण सत्य के बिए सभी विभिन्न दृष्टि कोणों का श्रध्ययन श्रावश्यक है। इससे भारत में पहले से विद्यमान सिहण्युता श्रोर उदारता की प्रवृत्ति पुष्टि हुई। जैनों की कजा श्रोर भाषा सम्बन्धी देन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बौद्धों की भांति इन्होंने भी श्रपने तीर्थंकरों की स्मृति में स्तूप, प्रस्तर वेदिकाएं, श्रलंकृत तोरण स्थापित किये। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर तथा मैसूर में करकल के नाम से प्रसिद्ध बाहुबली की प्रतिमाएं संसार की श्रारचर्य-जनक मूर्तियों में से हैं। देखवाड़ा का जैन मन्दिर कला-मर्मज्ञों की सम्मति में ताजमहल का श्रतिस्पर्धी भी है। देश के भाषाविषयक विकास में जैनों का कार्य श्रद्धितीय है। हिन्दुश्रों ने धर्मग्रंथों की भाषा का माध्यम सदेव संस्कृति रखा। बौद्धों ने श्रक्क में पालि श्रवश्य रखा; किन्तु बाद में संस्कृत को श्रपना लिया किन्तु जैनों ने धर्म-प्रचार तथा ग्रन्थ-लेखन के लिए विभिन्न प्रदेशों तथा विभिन्न कालों में प्रचलित लोक-भाषाश्रों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने 'प्राकृत' भाषाश्रों के विकास पर बहुत प्रभाव ढाला। कई लोक-भाषाश्रों को सर्वप्रथम साहित्यक रूप देने वाले जैन ही थे। कन्नड़ का प्राचीनतम साहित्य जैनों की कृति है, प्रारिम्भक तामिल साहित्य के निर्माण में बड़ा भाग इन्हीं का है। संस्कृत, प्राकृत तथा श्राधुनिक हिन्दी, मराठी, श्रौर गुजराती के मध्यवर्ती रूप श्रपश्रंश में श्रनेक जैन रचनाएं मिल्ली हैं। जैनों ने संस्कृत में स्थाकरण, कोश, दर्शन श्रादि विषयों में महस्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे।

# पांचवां अध्याय

### भक्ति प्रधान पौराणिक धर्म का उदय श्रीर विकास

वर्त्त मान-हिन्दू धर्म लोक-प्रचलित धारणा के श्रनुसार सनातन काल से चला श्राने वाला समक्ता जाता है किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि पौराणिक से यह विचार ठीक नहीं। वर्त्त मान काल में हिन्दू धर्म में पूजे हिन्दू धर्म के जाने वाले प्रधान देवताश्रों विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणपित विकास के प्रभृति का तथा इनकी भक्ति प्रधान उपासना का विकास दो युग शनै:-शनै: श्रनेक शतियों में जाकर पूरा हुश्रा है। श्राष्ठिनक हिम्दूधर्म को यह रूप गुष्त युग में प्राप्त हुश्रा। इसके उद्भव

श्रीर विकास को दो मुख्य युगों में बांटा जा सकता है-(१) उद्भव काल ६०० ई० प्० से ३०० ई०—8०० वर्ष का यह काज भक्ति-प्रधान सम्प्रदायों के बीज-वपन, श्रंकुरित श्रीर पहावित होने का काल था, किन्तु इस सारे समय में बौद्ध जैन धर्म की प्रबलता से इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया। ३०० ई० की मर्यादा श्रभिलेखों के श्राधार पर नियत की गई है। इस काल के १५०० से श्रधिक लेख मिले हैं, इनमें पचास से भी कम लेख शेव, वैष्णव श्रथवा हिन्दू धर्म के श्रन्य सम्प्रदायों से सम्बंध रखते हैं, शेष सब बौद्ध श्रीर जैन धर्मों का उक्लेख करते हैं। (२) उत्कर्ष काल (३०० ई०—१२००ई०) चौथी शती ई० से भारत के धार्मिक इतिहास में पासा पजटने लगता है। इस समय से हिन्दू धर्म का निरन्तर उत्कर्ष श्रीर बौद्ध तथा जैन धर्मों का श्रपकर्ष होने लगता है। यहां पहले इन दोनों कालों की सामान्य विशेषताश्रों का वर्णन किया जायगा श्रीर बाद में शैव श्रीर वैष्णव धर्मों के विकास की संचित्त रूपरेखा दी जायगी।

#### उदभव काल

छठी श० ई० पू० में भारत में एक जबरदस्त धार्मिक क्रान्ति हुई थी।

पिञ्जले श्रध्याय में हम यह देख चुके हैं कि इससे जैन तथा बौद नास्तिक धर्मान्दोलम किस तरह विकसित हुए, भक्ति-प्रधान धार्मिक श्रान्दोलन भी इनकी भांति पुराने धर्म के विरुद्ध श्रसन्तोष से उत्पन्न हुए। उपनिषदों ने श्राड-म्बर-प्रधान जटिल कर्मकाएड श्रीर यज्ञों का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म, कर्म-वाद, मुक्ति श्रादि सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । किन्तु वे साधारण मनुष्यों-की धार्मिक श्राकांचाओं को पूरा नहीं कर सकीं । उपनिषदों का इन्द्रिया-तीत, श्रगोचर, निगु ण ब्रह्म इतना गृढ़ श्रीर सुच्म था कि बुद्धिजीवी ही उसका ज्ञान प्राप्त कर संकने थे। स्थूल-बुद्धि सामान्य मनुष्य के लिए वह श्रतीव दुर्बोध था। उपनिषदों की दूसरी श्रपूर्णता यह थी कि उन्होंने सुक्ति-प्राप्ति के बिए कर्मकाएड-प्रधान यज्ञों का तो खएडन किया: किन्तु उसके स्थान पर ब्रह्म साचारकार के श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा समाधि के जो साधन बताये उनका पालन भी साधारण जनता के लिए संभव नहीं था। सभी व्यक्तियों से घर-बार छोड़कर परिवाजक बन ब्रह्म-प्राप्ति की श्राशा दुराशा-मात्र है। उप-निषदों ने यजों का खरहन तो किया, किन्तु उनके स्थान पर कोई नई लोक-प्रिय पद्धति नहीं रखी। श्रतः साधारण जनता की धार्मिक श्राकांचा श्रीर भावश्यकता को पुरा करने के लिए नये नेता श्रौर पन्थ उत्पन्न धार्मिक कान्ति हुए। इन्होंने उपनिषदों की मूल विचार-धारा को सुरिचत

धार्मिक कान्ति हुए। इन्होंने उपनिषदों की मूल विचार-धारा को सुरास्त के मूल विचार रखते हुए पुराने धर्म श्रीर परम्पराश्रों के विरुद्ध क्रान्ति की, नये धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित किये। इन में चार विचार

प्रधान थे-

- (१) ब्राह्मण प्रन्थों द्वारा प्रतिपादित यज्ञों का विरोध।
- (२) पशु-बल्ति का विरोध श्रीर श्रहिंसा की महत्ता ।
- (३) श्रातमा, परमातमा संबन्धी गृढ प्रश्नों की उपेत्ता, शम,दम इन्द्रिय-निग्रह पर बज, श्राध्यारिमक की श्रपेत्ता व्यावहारिक दृष्टिकीया की प्रधानता, श्राचार-शुद्धि की महत्ता।
- (४) श्रब्यक्त एवं निर्गु य ब्रह्म के श्रवण, मनन द्वारा साचारकार के स्थान पर भक्ति पूर्वक सगुण ईश्वर की उपासना का विश्वास ।

#### श्रास्तिक श्रान्दोलनों का जन्म

नास्तिक श्रान्दोलनों ने पहले तीन पहलुत्रों पर बल दिया: किन्तु श्रास्तिक म्रान्दोक्तनो में चौथी बात पर भी पूरा बल दिया था। (क) भागवत नास्तिक श्रान्दोलनो में बौद्ध श्रीर जैन प्रधान थे तथा धर्म ग्रास्तिकों में भागवत ग्रीर शैव । हमे निरीश्वरवाटी सम्प्र-दायों के उद्भव तथा मवर्तकों का इतिहास काफी अच्छी तरह ज्ञात है किन्त त्रास्तिक पंथों के श्रारम्भिक इतिहास पर श्रन्थकार का पर्दा पड़ा हम्रा है। उपनिषदों से हमें उनके उद्भव की कुछ भ्रस्पष्ट भावक मिलती है। भागवत सम्प्रदाय के जन्मदाता देवकी-पुत्र कृष्ण घोर श्रांगिरस के शिष्य थे। छान्दोग्य उपनिषद् के श्रनुसार गुरू ने शिष्य को एक नये श्राहम यज्ञ की शिक्षा दी थी (३ । १७ । ४ - ६), उसकी दिष्णा तपश्चर्या, दान, ऋज भाव, श्रहिंसा तथा सत्य वचन थ । इसी धर्म के एक श्रन्य प्रतिष्ठापक राजा वस ने यज्ञों में पशु-बलि का विरोध करके, हरि की उपासना पर बल दिया था। यह हरि-निर्णे ए ब्रह्म नहीं किन्तु अक्त द्वारा उपास्य वैयक्तिक ईश्वर था। यह यज श्रीर तपस्या करने वालों द्वारा प्राप्य नहीं था, केवल भन्त को ही अपने दर्शन देता था। यज्ञों श्रीर तप की निरर्थकता, यज्ञों में पशु-हिसा की निन्दा तथा भक्ति-तत्त्व की प्रधानता द्वारा भागवत सम्प्रदायों ने पुराने विश्वासों श्रीर परस्पराश्रों के विरुद्ध क्रान्ति की: किन्तु ईश्वर की सत्ता मानने से यह क्रान्ति बौद्ध श्रीर जैनों को क्रान्ति की तरह उम्र श्रीर दुश्गामी नहीं था।

भागवतों के श्रितिरिक्त उपनिषदों से शेवों के ईश्वरवादी भिक्त सम्प्रदायों का स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है। श्वेताश्वतर उपनिषदों में (ख) शेव धर्म (३।२,१४। १६—१७) इसका प्रतिपादन है। उपनिषद् के निगु ग ब्रह्म से मनुष्यों द्वारा समक्ते, प्रीति तथा उपासना किये ज्ञाने योग्य वैयक्तिक ईश्वर की कल्पना सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत होती है। उपर्यु कत उपनिषद में शिव का इसी रूप में वर्णन किया गया है। किन्तु यह प्रश्न उठता है कि शिव की ही इस रूप में कल्पना क्यों की गई। श्री रामकृष्ण

भंडारकर इस विषय पर गहरी खोज करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि शिव श्रनार्थ देवता था। श्रनार्य जातियों में इसकी तथा इसके लिंग की पूजा व्यापक रूप से प्रचित्तत थी। मोहेंजोदड़ो की खुदाइयों से यह बात पुष्ट हो गई है। श्रतः श्रार्यों ने पूजा के लिए सर्व प्रथम इसी देवता को चुना। इस प्रकार उपनिषदों के श्रव्यक्त ब्रह्म के सिद्धान्त के साथ वैयक्तिक ईश्वर की भक्ति-प्रधान पूजा का श्रीगणेश हुआ।

छठी श० ई० पू० की उपयुक्त धार्मिक क्रान्ति के संबन्ध में तीन बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहनी तो यह कि इसके धार्मिक क्रान्ति सभी सुधार-श्रान्दोलनों का उदभव भारतीय संस्कृति के केंद्र-स्थल कुरू पांचाल से दूर गणराज्यों के स्वतन्त्र वातावरण में की विशेषताएं हुन्ना। गौतम बुद्ध शाक्यों के तथा वर्धमान महावीर बिच्छवियों के श्रीर श्रीकृष्ण सात्वकों के प्रजातंत्र में हुए थे । दूसरा महत्त्व-पूर्ण तथ्य यह है कि इस क्रान्ति से स्वतन्त्र विचार श्रीर श्रन्वेषण की प्रवृत्ति को बल मिला। पाँचवीं बठी श० ई० पू॰ में भारत में हमें श्रसाधारण बौद्धिक क्रियाशीलता दिखाई देती है, लोगों ने पुरानी विचार-प्रणालियों से बाहर निकक्क स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया। इसका परिणाम नई-नई विचार-धाराएं श्रीर सम्प्रदाय थे। बौद्ध प्रन्थों में ६३ श्रमण संघों का पहले उल्लेख हो जुका है। इनमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचारक थे। एक श्रीर जहाँ इस स्वतन्त्र विचार-धारा ने बौद्ध, जैन सम्प्रदाय पैदा किये, दूसरी श्रोर चार्वाकों को भी जन्म दिया। भारतीय दर्शन के श्रिधकांश विचारों का प्रादुर्भाव इसी काल में हुआ। तीसरा तथ्य यह था कि इस क्रान्ति में पहले बौद्धों श्रीर जैनों को राज्याश्रय द्वारा भागवत या शैव धर्म की श्रपेत्ता श्रधिक सफलता मिली। मौर्य राजा पहले दो धर्मी के रहक थे। चन्द्रगुप्त श्रीर सम्प्रति ने जैन धर्म को तथा प्रश्लोक ने बौद्ध धर्म को संरचण दिया । इससे दोनों धर्मी का उत्कर्ष हुआ। पहले यह बताया जा चुका है कि राज-संरच ए के श्चतिरिक्त अनेक स्वाभाविक श्वाकर्षणों के कारण भी ये धर्म जोक प्रिय हुए थे।

बौद्ध एव जैन धर्म की सफलता का हिन्दू धर्म पर प्रभाव पहना स्वामाविक था। विरोधियों के प्रवल होने पर श्रास्तिकों बौद्ध जैन तथा कट्टरपंथियों ने श्रपना घर ठीक करना शुरू किया, इन धर्म का धर्मों के श्राचेपों तथा चुनौतियों का उत्तर देने के लिए हिन्दू धर्म श्रपने सिद्धान्तों श्रोर मन्तन्थों को श्रंखलाबद्ध एवं तर्क पर प्रभाव संगत रूप दिया। विरोधियों के श्राक्रमणों से रचा के लिए उन्होंने धर्म एवं दर्शन सम्बन्धी विचारों को स्मृतियों,

रामायण, महाभारत, तथा विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों में व्यवस्थित रूप से उपनिबद्ध किया तथा बौद्ध श्रीर जैन धर्म जिन तत्त्वों के कारण लोकिष्य हो रहे थे, उन्हें श्रपने धर्म में समाविष्ट कर इन्होंने हिन्दु धर्म को सुदृढ़ किया।

४००—२०० ई० प्० तक मौर्य युग में घात-प्रतिघात श्रीर किया-प्रति-क्रिया की यह प्रवृत्ति प्रबल रही। श्रीर इसके परिणाम २०० ई० प्० के बाद हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने खगते हैं। उपर्युक्त २०० वर्षों में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुईं।

# दर्शनों का निर्माण

दर्शनों के मूलभूत विचार तो बहुत प्राचीन थे किन्तु उन्हें सूत्रबद्ध करके शास्त्र का रूप इसी युग में दिया गया । प्राय: किपल, कणाद श्रादि को दर्शनों का प्रेणता समका जाता है । किन्तु वे प्रधान रूप से पुराने विचारों को श्रेखलाबद्ध एवं सुन्यवस्थित रूप से उपस्थित करने वाले हैं । इनका विशेष वर्णन श्रगले श्रध्याय में होगा ।

# हिन्दू धर्म का नया रूप

इस समय समूचे हिन्दू धर्म को पुराने यज्ञ प्रधान रूप के स्थान पर नया भक्ति प्रधान पौराणिक रूप दिया गया। यद्यपि पुष्य मित्र श्रादि राजाश्रों ने श्रश्वमेध श्रादि यज्ञों को पुर्नजीवित किया। किन्तु यह स्पष्ट था । वैदिक धर्म वैदिक समाज के साथ था, न वह समाज में वापिस श्रा सकता था श्रीर न वह धर्म श्रपने पुराने रूप में जौट सकता था--बौद्धधर्म ने जनता के विचारों में जो परिवर्ष न किया, उसे मिटाया नहीं जा सकता था। बुद्ध ने जन-साधारण को नये धर्म की ज्योति दिखाई थी, पदाचार श्रीर सम्यक् जीवन ही वास्तविक धर्म है, यह विचार दिया था। इससे जनता में जो जागृति हुई थी, उसकी उपेचा नहीं की जा सकती थी। श्रतः इस युग का श्रमी सुधार-श्रान्दोलन बौद्ध सुधार की सब मुख्य प्रवृत्तियों को श्रपनाये हुए था। बौद्ध धर्म यदि जनता के लिए था तो हिन्दू धर्म का नया रूप उससे बदकर जनता की वस्तु बना। उस समय हिन्दू धर्म को निम्न उपायों से लोकप्रिय बनाया गया। श्रायों के निचले दर्जे श्रीर श्रनार्य जातियों में कई प्रकार के देवताश्रों,

यसों, भूत-प्रेतों, जड़ पदार्थीं तथा जन्तुत्रों की पूजाएं प्रच-लोक-प्रचलित जित थीं। बौद्ध धर्म ने यत्तों को बुद्ध का उपासक बना-देवतात्रों को कर उनकी पूजा चलती रहने दी थी। श्रव हिन्दुश्रों ने भी वैदिक देवता उनका श्रनुकरण किया। लोक-प्रचलित देवताश्रों को यथा पूर्व रखते हुए उन्होंने उस पर वैदिक धर्म की हल्की छाप बनाना श्रंकित कर उन्हें ग्रहण कर जिया। मधुरा में वासुदेव (श्री कृष्ण) की पूजा प्रचित्रत थी. उसको श्रव वैदिक देवता विष्णु से मिलाकर उसकी उपासना वेदानुयायी कट्टरपंथियों के लिए प्राह्म बना दी गई। शैव धर्म को भी नया रूप दिया गया। 'वैदिक धर्म' के पुनराहरण को बहर ने उस समय पूजे जाने वाले प्रत्येक जह श्रीर मनुष्य देवता में किसी-न-किसी वैदिक देवता का श्रात्मा फूंक दिया।' वनचरों के भयंकर देवी-देवता काली श्रीर रुद्र के रूप बन गए। समूचे भारतवर्ष के देवता शिव, विष्णु, सूर्य, स्कन्द श्रादि विभिन्न शक्तियों के सूचक बने। जहां किसी पुराने पुरखा की पूजा होती थी. उसके श्रन्दर भी भगवान का 'त्रावतार' किया गया। वह एक भारी समन्वय की खहर थी, जिसने जहां कहीं पूज्यभाव या दिव्य-भाव किसी भी रूप में पाया, उसमें किसी-न-किसी देवता का 'संकेत' रख दिया। प्रत्येक पूज्य पदार्थ को किसी-न-किसी देवशक्ति का प्रतीक बना डाजा। 'देव ज्योति को मानो उसने ऊंचे स्वर्ग से श्रीर वैदिक कवियों के कल्पना जगत् से उतारकर भारतनर्ष के कोने-कोने में पहुँचा दिया: जिससे

जन-साधारण की सब पुजाएं आर्यप्राण हो उठीं और उनके जह देवता भी

वैदिक देवताचों के भावमय श्रात्मात्रों से श्रनुप्राणित हो उठे।' बौदों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण जातक श्रीर श्रवदान साहित्य

बाद्धा का लाकाप्रयता का एक बड़ा कारण जातक श्लीर श्रवदान साहित्य था। इनमें बुद्ध के पिछले जन्मों तथा बोधिसत्वों की बड़ी लोकप्रिय रोचक कथाएं होती थीं, जिनमें उनके दया, दान, श्लाहम-

लाकात्रय राचक कथाएँ हाता था, जिनम उनक दया, दान, आत्म-धर्म-प्रन्थों का त्याग श्रादि गुणों पर बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला जाता निर्माण था। महात्मा बुद्ध सुन्दर कथाश्रों श्रोर दृष्टान्तों द्वारा धर्म

के गृद मर्म जनता को समस्ताते थे. उनके शिष्यों ने इस कला को उपयुक्त जातक तथा श्रवदान साहित्य में पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया । प्राचीन वैदिक सर्गहत्य में इस प्रकार का लोकत्रिय साहित्य नाम-मात्र था । स्त पुराण श्रीर इतिहास की गाथाएं श्रवश्य गाते थे । किन्तु उनका प्रधान उद्देश्य प्राचीन वीर पुरुषों के शुरतापूर्ण कारनामों का ही बखान था,धर्म-प्रचार नहीं । ये गाथाएं बढी लोकप्रिय थीं । श्रव इस युग में इनके द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य लिया जाने लगा। रामायण श्रीर महाभारत के नवीन संस्करण तैयार किये गए। महाभारत का तो प्रधान उद्देश्य श्राख्यानों द्वारा नये धर्म की शिचाओं का प्रतिपादन था। इसने श्रीकृष्ण को देवता श्रीर तिष्णु का ग्रंश बना डाला। विष्णु श्रौर शिव की महिमा के गीत गाए, भगवद्गीता द्वारा भागवत धर्म का श्वार किया। ४०० ई० पू० से २०० ई॰ तक की भारत की लगभग सभी धार्मिक और दार्शनिक विचार-धाराओं का इसमें समावेश है। यह प्रन्थ हमारे धार्मिक विकास का सुन्दर उदाहर ए है। पहले यह 'सूतों' तथा चारणों द्वारा गाया जाने वाला वीर रस-पूर्ण कान्य ही था, इसकी लोकप्रियता के कारण इसमें सभी धार्मिक समस्याश्रों का श्राख़्यानों के रूप में समावेश कर इसे हिन्दू धर्म का न केवल विशास विश्व-कोश, किन्तु प्रचार का भी प्रवत्त साधन बनाया गया। यही हाता रामा-यण का हुआ। मूल कथा में राम एक आदर्श वीर पुरुष था, वह दूसरे से छुठे काएड तक इसी रूप में चित्रित है; किन्तु इस युग में कम-से-कम दूसरी श॰ ई॰ पू॰ तक उसमें पहला श्रीर सातवां काएड जुड़ा, राम की भी देवता बना दिया गया। इन दोनों महाकाव्यों ने नवीन ईश्वरवादी, भिक्त प्रधान

शैव वैष्णव धर्मों को लोकप्रिय बनाने तथा साधारण जनता में प्रचितित धर्म को नया रूप देने में मुख्य भाग लिया, वर्तमान हिन्दू धर्म की श्राधार-शिला रामायण, महामारत श्रीर पुराण ही हैं। इनमें से पहले दो प्रन्थों को वर्त-मान रूप इस युग में मिला और पुराणों को ग्रुस युग में।

श्रन्त में हमें ६०० ई० पू०-३०० ई० तक के काल में नास्तिक-श्रास्तिक धर्मान्दोलनों के विकास, पारसारिक संघर्ष श्रीर ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव पर भी संश्वित दृष्टिपात कर लेना चाहिए। पहले ३०० वर्ष तक तो किसी धर्म का विशेष उत्कर्ष नहीं हुआ। नन्द राजाश्रों तथा चन्द्रगुप्त मौर्य (३२१-२६६ ई० पू०) के संग्ल्या से जैनधर्म सर्वप्रथम सारे भारत में फेला, बौद्ध धर्म को सम्राट् श्रशोक (२७२ ई० पू०-२३० ई० पू०) का राज्याश्रय प्राप्त हुआ शौर इसका भारत में तथा भारत से बाहर भी बर्मा, लंका, सिकन्दरिया शौर खोतन में प्रसार हुआ। पहली श० तक यह चीन पहुँचा शौर चीन से कोरिया होते हुए जापान से पहुँचा। २०० ई० पू० से १०० ई० तक भारत पर शाक्रमण करने वाले यवन श्रीर कुशाण राजाश्रों ने इसे स्वीकार किया।

किन्तु मौर्यों के पतन के साथ भारत में बौद्ध धर्म के पतन तथा वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की लहर का धारम्म हुआ मौर्यराजा बौद्ध और वैदिक धर्म जैन धर्मों के संरचक थे, वे यवनों के आक्रमणों से देश की के पुनरुद्धार की रचा नहीं कर सके। जनता इसका प्रधान कारण उनकी लहर धर्मविजय और श्रिहिंसा की नीति को सममती थी, श्रत:

ये धर्म कम-से-कम उस समय उनकी दृष्टि में गिर गए।
पुष्यिमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की 'पुन: प्रतिष्ठा' का यत्न किया, ग्रश्वमेश्व यज्ञ
किया, तथा न केवल वैदिकधर्म को राजधर्म बनाया किन्तु बौद्ध का
दमन भी किया। इसा समय बनी मनुस्मृति में जहाँ जुधारियों को राष्ट्र से
निकालने का विधान है, वहाँ बौद्धों श्रीर जैमों (पाखर दस्थों) के निर्वासन
का भी उपदेश है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १८४ ई. पू० वैदिक
मार्ग का सीधा विरोध करने वाले बौद्ध, जैन श्रादि नास्तिक सम्प्रदायों के

विरुद्ध स्पष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्त हो गई थी। फिर भी बौद्ध धर्म मिनान्दर, किनष्क ग्रादि विदेशो राजाश्रों की छ्रत्र-छाया में फलता-फूलता रहा। तीसरी श्रा० हैं? में कुशाखों की सत्ता का उच्छेद करने वाले शिव के उपासक भारशिव राजाश्रों ने हिन्दू धर्म को राज धर्म बनाया, पुष्यमित्र के समान एक नहीं दस श्रश्वमेध यज्ञ किये। उनसे तथा उनके बाद के गुप्त राजाश्रों से संरच्चण पाकर हिन्दू धर्म का उत्कर्ष होने लगा श्रोर बौद्ध धर्म में चीखता श्राई।

हिन्दू घ का उत्कर्ष-युग-पौराणिक काल [३०० ई०-१२००[

चौथो श० ई० से भारत में बौद्ध जैन धर्मों की तुलना में हिन्दू धर्म को प्रधानता मिलने लगी। १२ वीं शती के अन्त तक उसके दोनों प्रतिद्वन्द्वी समाप्त हो गए। बौद्ध धर्म का तो भारत में कोई नाम लेवा पानी देवा तक न बचा और जैन धर्म का प्रभाव नगएय हो गया। इस युग में अधिकांश पुराणों की रचना हुई, रामायण और महाभारत की भांति इन्होंने हिन्दू धर्म को लोकप्रिय बनाया और उसे वर्तमान रूप प्रदान किया। इसी लिए धार्मिक दृष्टि से इसे पौराणिक युग भी कहते हैं। इस युग की प्रधान विशेष्य पताएं निम्न हैं—(१) देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा के लिए जटिल धर्मकाएड का विकास तथा मन्दिरों का निर्माण (२) वाममार्गी तान्त्रिक सम्प्रदायों का उत्थान (३) हिन्दू धर्म को अधिक राज्याश्रय मिलना।

मौर्य साजवाहन युग में वैदिक देवताओं श्रीर यज्ञों के स्थान पर नई मृर्तियों श्रीर श्रवतारों का मन्दिरों में पूजन श्रवश्य शुरू (१)कर्मकांड की हो गया था किन्तु उस काल में वे मन्दिर, उनकी प्रतिजितिता माएं श्रीर पूजा पहांति बहुत सादी थी। मृर्तियां दिव्यश्यनित्यों का केवल प्रतीक या संकेत थीं, जिनके श्राह्मान से जह प्रतिमाश्रों में जान पह जाती थी। 'यज्ञों के बहे श्राडम्बर में दवे हुए उत्तर वैदिक युग के धार्मिक सरस्व वैदिक धर्म में जितना श्रन्तर था, मध्यकालीन विशाल मन्दिरों के

सिंहासनों पर बैठने वाले स्वर्णरत्नों से श्रलंकृत देवताश्रों की पेचीदा किया-कलायों श्रीर बतों, उपवासों, तथा जपों के गोरखधन्धे में लिपटी हुई मध्य युग की पौराणिक पूजा में तथा श्रीर सातवाहन युग के श्रारम्भिक सरल पौराणिक धर्म में उतना ही श्रन्तर था। इस युग में देवताश्रों के सुनहले तथा भन्य मन्दिर बनने लगे, उनका साज-श्रंगार श्रीर उनकी पूजा एक बड़ा प्रपंच बन गई।

बौद्ध धर्म की श्रंबनित होने पर छठी श० ई० में उसके महायान सम्प्र-दाय से मन्त्रयान श्रोर वज्रयान का जन्म हुश्रा, वज्रयानी वाममार्गी बुद्ध को वज्रगुरू श्रर्थात् श्रत्नौकिक सिद्धि सम्पन्न देवता पन्थों का समस्ते थे। इन सिद्धियों के पाने के लिए अनेक गुह्म जन्म साधनाएं करनी पड़ती थीं। श्रेव मत में पाशुपत, कापालिक (श्रघोरी), वैष्णव मत में गोपी लीला, शान्तसम्प्रदाय में श्रानन्द भैरवी की पूजा श्रादि घोर श्रश्लील पन्थ चल पड़े। सब पन्थों का श्रदेश्य मन्त्रों तथा श्रन्य साधनाश्रों द्वारा 'सिद्धि' प्राप्त करना था।

इस काल की एक प्रधान विशेषता हिन्दूधर्म को श्रिधिक राज्याश्रय

मिलना था। गुप्त सम्राट् भागवत धर्म के श्रनुयायी श्रौर
राज्याश्रय पचपोषक थे, उन्हीं के शक्तिशाली समर्थन से वेष्णव धर्म का विशेष उत्कर्ष हुशा। गुप्तों के बाद पिछले गुप्त, प्रतिहार, चन्देल, मौखरी, कलचुरी, बल्भी श्रौर कामरूप के वर्मन राजा वैष्णव या शैव थे। पाल श्रवश्य बौद्धवंशी थे किन्तु सेन शैव श्रीर वेष्णव थे। दक्खन में 'पहले चालुक्य' जैनों के पोषक थे, किंतु बाद के राजा हिंदूधर्म के उपासक बने। राष्ट्रकूटों में कुछ जैन थे किंतु श्रिष्ठकांश हिंदू थे। पक्लवों श्रीर होयसलों के पहले राजा जैनों के समर्थक थे किंतु बाद के पल्लव शेंव थे श्रीर होयसलों के पहले राजा जैनों के समर्थक थे किंतु बाद के पल्लव शेंव थे श्रीर होयसलों के पर्वत राजा जैनों के समर्थक थे किंतु बाद के पल्लव शेंव थे श्रीर होयसलों के पर्वत राजा जैनों के समर्थक थे श्रीर बाद के पल्लव शेंव थे श्रीर होयसला वैष्णव। यह स्पष्ट है कि इस सारे कप्ल में बौद्धों श्रीर जैनों को हिंदुश्रों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला श्रीर यह उनके हास का एक प्रधान कारण था।

पौराणिक युग की प्रधान घटनाएं पुराणों का विकास, समन्वयाग्मक हिन्दूधर्म का जन्म, बौद्ध धर्म का पतन, जैनधर्म का हास श्रौर शैव वैटणव, शाक्त तथा श्रन्य श्रनेक छोटे सम्प्रदायों का जन्म है।

पुराण भी रामायण श्रीर महाभारत की भांति श्रस्यन्त प्राचीन काल से चले श्राने थे, प्राचीन वंशों का वर्णन इनका एक प्रधान श्रंग पुराणों का था। यज्ञ, राज्याभिषेक श्रादि के श्रवसर चारण भाट विकास इनका कीर्तन किया करते थे। इनमें क्रमशः वृद्धि होती रहती थी। महाभारत युद्ध के बाद महर्षि वेद ज्यास ने प्राचीन वंश वृत्तों का संग्रह कर पुराण रचे थे। इनमें समय-समय पर नई घटनाएं जुइती चली गईं। इनका वर्तमान रूप प्रधानतः गुप्त युग का है। इन खं पुराणों की संख्या १८ है, इनमें छः ब्रह्मा, छः विष्णु श्रांर छः शिव का वर्णन करते हैं। पहले यह बताया जा चुका है कि रामायण, महाभारत श्रीर पुराण हिन्दू धर्म की श्राधार शिला हैं, जातकों ने जिस प्रकार कथाश्रों द्वारा बोद्ध धर्म का प्रचार किया वैसे ही पुराणों ने हिन्दू धर्म का वेद श्रीर उपनिषद् के श्रिधकारी केवल ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य थे, किन्तु रामायण महाभारत श्रीर पुराण सुनने का-श्रिधकार स्त्रियां श्रीर श्रुदों को भी था। इसमें कोई श्रस्युक्ति नहीं कि पुराण हिन्दू धर्म के प्राण हैं।

इस युग की दूसरी घटना समन्वयात्मक हिन्दू धर्म का विकास है।

सातावाहन युग की समन्वयवादी जहर भारत की वनेचर
समन्वयात्मक श्रीर श्रनार्य जातियों के सब देवताश्रों में वैदिक
हिन्दू धर्म देवताश्रों की प्राण—प्रतिष्ठा की थी, पुराणों ने

बहा, विष्णु, महेश तीन ही देवता प्रधान माने, त्रिम् कि वेचार द्वारा इन्हें एक ही परमात्मा की उत्पादक, पाजक श्रीर सहारक
शक्तियों का रूप माना। जब ये एक ही शक्ति के रूप हैं तो इनमें विरोध की
कल्पना कैसे हो सकती है। हिन्दू धर्म में ऐसे श्रनेक समन्वयवादी पन्थ हुए,
जिन्होंने न केवल पुराना साम्प्रदायिक विरोध छोड़कर सभी देवताश्रों की पूजा
प्रारम्भ की; किन्तु पुराने वैदिक श्रनुष्ठानों के साथ इसका कोई विरोध नहीं

समका। स्मार्त सम्प्रदाय वाले वैदिक विधियों के साथ विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश की भी पूजा करते थे। समुच्चयवादी इस बात पर बज देते थे कि ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक मुमुन्नु को वैदिक अनुष्ठान और वेदान्त दोनों का ज्ञान होना चाहिए। गुप्त युग में सम्राटों ने अश्वमेध श्रादि वैदिक यज्ञों के साथ वैष्णुव धर्म के पालन में कोई विरोध नहीं समका। विभिन्न सम्प्रदायों को मिलाने के जिए देवताओं में अभेद और तादान्म्य तक स्वीकार किया गया। त्रिमूर्त्ति के विचार में तीनों पृथक् शक्तियों के रूप थे। (किन्तु तादात्म्यवादियों के मत में विष्णु और शिव विभिन्न थे) हरिहर को मूर्ति इसी विचार का मूर्त रूप था। बौद्ध धर्म की चीणता और लोप आन्तरिक एवं बाह्य दोनों कारणों से हुए।

श्रान्तरिक कारणों में भिनुश्रों की विलासिता, श्रालस्य बौद्ध धर्म का नैतिक श्रध:पतन वाममार्ग श्रोर सम्प्रदाय भेद थे। बाह्य लोप श्रोर जैन कारणों में राज्याश्रय का श्रभाव, हिन्दूधर्म द्वारा उसकी धर्म का ह्वास सभी विशेषताश्रों का श्रपना लिया जाना श्रोर मुस्लिम श्राक्रमण थे। ७वीं, द्वीं शती में शैवों ने महायान बौद्ध

धर्म के संघ श्रोर समाधिक तस्य ग्रहण किये, वैष्णवों ने भक्ति श्रोर रथयात्रा, मूर्तिपूजा श्रादि के तस्य ग्रहण किये। बौद्ध श्रमणों का स्थान हिन्दू वैरागियों ने ले बिया, बुद्ध को हिन्दुश्रों ने श्राटवॉ श्रवतार मान लिया श्रोर इस प्रकार शनै:-शनै: समूचे बौद्धधर्म को हज़म कर डाला। दोनों में कोई श्रन्तर नहीं रहा। १२वीं शती के श्रन्त में तुर्कों ने जब बौद्धमठों पर हमला किया तो सब भित्तु तिब्बत भाग गए, उनके भक्त हिन्दू बन गए श्रोर उनके उजदे मठों में शैव साधु जम गए। बुद्ध गया का मन्दिर श्रारम्भ में बौद्ध था, बाद में गिरि सम्प्रदाय के शैवों ने उस पर श्रिधकार कर बिया।

जैन धर्म में बौद्धिमं की श्रपेका पुराण-प्रियता, रूढ़ि-प्रेम श्रीर कहरता श्रधिक थी। श्रतः इसमें वाममार्ग जैसे सम्प्रदाय नहीं विकसित हुए; किन्तु यही कहरता इसके हास का कारण हुई। इससे वह श्रपने में समयानुकूत परिवर्त्त करने में श्रसमर्थ रहा। वैद्याव शैव धर्म श्रपने श्राकर्षक सिद्धान्तों के कारण श्रधिक लोकप्रिय हुए, दिच्या के कुछ शैव राजाशों ने जैनों पर

आस्याचार भी किये। कहा जाता है कि पायड्य राजा सुन्दर ने ८००० जैनों को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था, मदुरा के महान् मन्दिर की दीवारों पर इन दश्यों के चित्र भी उत्कीर्ण है। इन सब कारणों से मैसूर, महाराष्ट्र में एक हजार वर्ष तक प्रधान धर्म रहने के बाद इसकी महत्ता कम हो गई। इस समय जैन धर्म के प्रधान केन्द्र पश्चिमी भारत में गुजरात श्रीर राज-प्रताना हैं।

बौद्धभर्म के जोप भौर जैनधर्म के हास से भारत में स्वभावतः पौराणिक हिन्दूधर्म और उसके विविध सम्प्रदाय प्रवज्ञ हो गए। इनमें बैद्याव श्रीर शैव मुख्य हैं। इनके तथा श्रन्य गौण सम्प्रदायों के ऐतिहासिक विकास की संजिप्त रूपरेखा ही यहां दी जायगी।

### वैष्णव धर्म

पहले यह बताया जा चुका है कि अगर वैदिक युग में राजा क्सु द्वारा यज्ञों में पशु-बलि का विरोध करने तथा हिर की उपासना उद्गम पर बल देने वाली लहर के रूप में वैष्णव भर्म का जनम हुआ, यज्ञों का विरोध करने में तो यह बौद्धों जैसे ही श्रे किन्तु उन्होंने ईश्वर और आत्मा को अपने धर्म में कोई स्थान न देकर अव्दांगमार्ग के नैतिक आधरण द्वारा मुक्ति मानी थी, वैष्णवों का उनसे मुख्य भेद इस बात पर था कि वे वैदिक ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते ये और उस की भक्ति से मुक्ति मानवे थे। मागवत धर्म का उद्भव उपनि धर्में पेदा किये थे। प्रारम्भ में यह धर्म यज्ञों तथा तपस्या के पुराने की अपेषा मित्त पूर्वक हिर की उपासना पर बस्न देता था। बज्ञ को वह गौण समस्ता था और पशु, बिल का विरोध करता था। इस तरह पश्चान पुराने वैदिक धर्म के विरुद्ध यह उतनी उम्र का नित नहीं थी जितन बेद भीर ईश्वर में विश्वास न रखने वाले बौद्ध और जैनों को।

धार्मिक सुधार की इस लहर को वृष्णि वंशी वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण से बहुत श्रधिक बल मिला। उन्होंने भगवद्गीता में नवीन धार्मिक सुधार के सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया श्रीर कृष्णा ऋौ≀ गीता इस सुधार श्रान्दोलन को सुनिश्चित रूप प्रदान किया। गीता के काल के संबन्ध में पर्याप्त मतभेद है, कुछ विद्वान तों इसे गुष्त युग की कृति मानते हैं किन्तु इसमें संन्देह नहीं इस में विचार बहुत प्राचीन हैं छान्दोभ्य उपनिषद् में श्रीकृष्ण का स्पष्ट उल्लेख होने से वे काफी पुराने धर्म-संशोधक जान पड़ते हैं। भागवत धर्म के विकास की दृष्टि से गीता के दो सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं. इसके श्रनुसार मोज्ञ के जिए तप्रस्या श्रीर वैराग्य का मार्ग श्रावश्यक नहीं, मनुष्य के लिए यह श्रच्छा नहीं कि वह अपना काम धन्या छोड़ कर मुक्ति के लिए सन्वासी हो जाय, उस श्रादर्श तो स्वधर्म पालन है, उसी में मरना श्रीयस्कर •है। दुसरा सिद्धान्त यह है कि मुक्ति शुष्क नैतिक श्राचरण में नहीं किन्तु भ कित में है श्रीर इस भक्तिमार्ग में जात-पात श्रोर स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं। वैदिक धर्म की मुक्ति केवल उपवर्ण के पुरुषों को प्राप्त थी क्योंकि वैदाध्यन श्रीर श्रनुष्ठानों का उन्हें ही श्रधिकार था, श्री कृष्णकी मुक्ति स्त्री श्रद्ध सबके जिए थी।

श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित यह मार्ग पहले उनकी जाति मे श्रीर फिर शने: शने: भारत के श्रन्य हिस्सों में बहा लोक प्रिय होने भागवत चर्म लगा। भक्तों ने उसुदेव के पुत्र वासुदेव श्रीकृष्ण को ही का भगवान बना कर उनकी पूजा शुरू कर दी। जातक, निदेश श्रीरिभक श्रीर पाणिनि के सूत्रों में वासुदेव के भक्तों का उल्लेख है। प्रसार चौथी शर्व है पूर्म में मेगस्थनीज ने मथुरा में श्रीकृष्ण की पूजा का वर्णन किया है। दूसरी शर्द है पूर्म में बैप्णव धर्म इतना प्रवल हो चुका था कि विदेशी जातियां भी इससे श्राकर्षित हो रही थीं। यूनानी राजा श्रन्तर्जिखित (एटियाल्किडस) के राजदूत तत्त्र शिला निवासी हेलियो डोरस ने इस शतीमें बेसनगर (प्राचीन विदिशा) में एक गरुड-ध्वज (एक स्तम्भ पर गरुड की मूर्ति) स्थापित की। यह 'देव देव वासुदेव की

प्रतिष्ठा में खड़ा किया गया था, इस पर उत्कीर्ण लेख में वह अपने को भागवत अथवा वैष्णव धर्म का अनुयायी कहता है। सीरिया की एक अनुश्रुति के अनुसार दूसरी श० ई० प्० तक आर्मीनिया में श्रीकृष्ण की प्जा होने लगी थी। इसी समय के घासुण्ड। और नानाघाट के अभिलेखों में भागवत धर्म का इपष्ट उल्लेख है।

भागवत धर्म की लहर यज्ञ-प्रधान प्राचीन वैदिक धर्म के विरोध

में शुरू हुई थी किन्तु इस काल में कहरपंथी बर्ग ने
विदिक धर्म के

नवीन सम्प्रदाय के प्रधान देवता कृष्ण का वैदिक विष्णु और
साथ समन्वय

नारायण से अभेद स्थापित कर नये धर्म को अपना लिया।
होलियो दो रस के गरुडध्वज से यह ज्ञात होता है कि यह परिवर्षन दूसरी
श्रूष्ट्रिं पूर्व से पहले हो जुका था। यह दोनों के लिए लाभप्रद था। ब्राह्मणों
ने इस लोकप्रिय धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण कम
कर दिया और भागवतों को इससे नई प्रतिष्ठा और गौरव मिले। शिशुपाल
ने महाभारत में कृष्ण के विरुद्ध जो विष-वमन किया है, उससे स्पष्ट है कि
कुछ कहर पंथियों को श्रीकृष्ण को देवता बनाना पसन्द नहीं था; किन्तु अन्त
में उन्हें भी यह परिवर्षन मानना पहा और वैष्णुव धर्म ने हिन्दू धर्म को
बिलकुल नया रूप दे दिया।

दूसरी शतो ई॰ पु॰ में शनै:-शनै: वैष्णव धर्म श्रीर इष्ण-चरित्र में
नए तत्त्व जुड़ने शुरू हुए। इनमें श्रवतार-कल्पना, पांचरात्रवैष्णवधर्म पद्धति, कृष्ण की बाल गोपाल, गोपियों श्रीर राधा के साथ
के लीलाश्रों की कहानियां प्रधान हैं। श्रवतारों की कल्पना
नये तत्त्व पुरानी थी किन्तु गुप्त युग में शनै:-शनै: इसका पूरा विकास
हुश्रा, पांचवीं शती ई॰ पु॰ तक कृष्ण श्रीर राम मनुष्य थे,

दूसरी शि॰ ई॰ पू॰ में वे देवता बने, धीरे-धीरे श्रवतारों की संख्या बढ़ने लगी। पहले छः थी, बाद में दस हुई, इसमें बुद्ध को भी सम्मिलित कर लिया गया था श्रीर श्रन्त में जैनों के प्रथम तीर्थ इर ऋषभदेव श्रादि को समाविष्ट कर यह २४ तक पहुँच गई। पांचराश्र पद्धति में वासुदेव की पूजा चार रूपों में (चतुष्यू ह) के साथ होती थी। इसके विस्तृत प्रतिपादन के लिए

६००-८०० ई० के बोच में अनुश्रुति के अनुसार १०८ पांचरात्र सिहंताएं बनीं। इनमें काफी तान्त्रिक प्रभाव है और ये विष्णु की शक्ति पर अधिक बज देती हैं।

किन्तु वैष्णव धर्म में 'पांचरात्र' के स्थान पर धीरे-घीरे श्रीकृष्ण की लीलामों को प्रधानता मिलने लगी, मध्ययुग में वैष्णव-कृष्ण-लीलाएं धर्म का प्रधान श्रंग यही बन गईं। महाभारत में इन लीलाश्रों का कोई वर्णन नहीं; किन्तु भक्तों की भावना के श्रनुसार पुराणकार इन्हें कृष्ण-चिरत्र में जोड़ते चले गए। सर्वप्रथम ईसा की पहली शतियों में पश्चिमी भारत के शासक श्राभीरों के समय कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में की इाश्रों का वर्णन लोक प्रिय हुश्रा श्रौर उसके बाद गोपियां श्राईं। सातवीं से नवीं शती के मध्य में विरचित भागवत पुराण में श्रोकृष्ण की इन लोलाश्रों का भक्ति-प्रधान प्रतिपादन है। किन्तु उस समय तक राधा की कल्पना का विकास नहीं हुश्रा था, भागवत में उसका कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु १२ वीं शती के श्रन्त तक राधा-कृष्ण-चिरत्र का श्रीमन्न श्रंग बन गई। इस शती के श्रन्त में जयदेव ने राधाकृष्ण की केलियों का सरस वर्णन किया श्रीर निम्बार्क ने दार्शनिक श्रीर धार्मिक दृष्टि से राधाकृष्ण की उपासना को उच्चतम स्थान दिया।

मध्य युग में वैष्णव धर्म के विकास में दिख्या भारत ने प्रधान भाग लिया। भागवत पुराया के अनुसार भिक्त दिख्या देश में दिख्या भारत पैदा हुई थी। पांचवीं से बारहवीं शती के बीच में वहाँ के आचार्य प्रगाद भिक्तरस की मन्दािकनी बहाने वाले 'आलवार' नामक वेष्याव सन्त हुए। इनके गीत आज तक वहाँ वेष्याव वेद समसे जाते हैं। भागवत पुराया भी दिख्या में लिखा गया माना जाता है। आठवीं नवीं शती में वेष्याव भिक्त-श्रान्दोलन को दो श्रोर से भयंकर खतरा पैदा हुआ। एक श्रोर कुमारिल भट्ट ने वैदिक कर्मकायड को ही मुक्ति का मार्ग मानते हुए उसके पुनः प्रतिष्ठापन का श्रान्दोलन चलाया; दूसरी श्रोर शंकराचार्य ने श्रद्ध तवाद की स्थापना कर दार्शनिक दृष्ट से भिक्त

सिद्धान्त के मूल पर ही कुठाराघात किया। भक्ति में भगवान् श्रीर भक्त की पृथक् सत्ता त्रावश्यक है, जब सभी कुछ बह्य है तो भिनत की कोई त्रावश्य-कता ही नहीं रहती। शंकराचार्यं के श्रगाध पाण्डित्य, श्रसाधारण प्रतिभा. शास्त्रार्थ-सामर्थ्य त्रौर विवासण व्यक्तित्व से यह सिद्धान्त वागभग सर्वमान्य हो चला, किन्तु वैष्णवों ने शीघ्र ही श्रपने भिनत सिद्धान्त को सुदृद दार्शन निक श्राधार पर स्थापित किया। यह कार्य 'अवाचार्यों' द्वार। हुस्रा। पहले श्राचार्यं नाथमुनि १० वीं शती के अन्त या ११ वीं शती के प्रारम्भ में हुए, इनका प्रधान कार्य न केवल श्री चैष्णवों का संगठन, श्रालवारों के गीतों का संग्रह तथा उन्हें द्रविड़ रागों में बद्ध करना श्रीर मन्दिरों में उनका गायन करानाथा किन्तु वैष्णव सिद्धान्तों की दार्शनिक व्याख्या भी थी। इनके उत्तराधिकारियों में यामुनाचार्य श्रौर रामानुजाचार्य (११०० ई०) में थे। रामानुज ने शंकर के श्रद्धैतवाद के में विशिष्टा द्वौतवाद की स्थापना की। इसके श्रनुसार श्रिखल सद्गुणों के भएडार एक ईश्वर के जीव श्रीर जगत् दो प्रकार का विशेषणा हैं। शंकर के ग्रह्वीत में जीव ब्रह्म से श्रिभिन्नता होने के कारण भिवत के लिए कोई स्थान नथा, रामानुज की दार्शनिक पद्धति में उसे ब्रह्म का विशेषण मानते हुए भी उससे पृथक् माना गया था, श्रत: इसमें भक्ति संभव थी। किन्तु रामानुज की भक्ति उपनिषद् प्रतिपादित ध्यान श्रीर उपासना पर बच्च देती थी, उसमें गोपाल कृष्ण की क्रीलाओं का कोई स्थान नथा।

रामानुज के बाद के खाचार्यों में धानन्दतीथं या माध्व (१३ वीं) ख्रीर निम्बार्क उल्लेखनीय हैं। माध्व ने जीव को ब्रह्म से बिबकुल भिन्न माना श्रीर श्रव तक भागवतों की पूजा में वासुदेव के 'चतुव्यू हं' की जो पूजा चली ख्राती थी, उसके स्थान पर विष्णु को ही उपास्य माना है। इस दृष्टि से यह 'वैष्णुव धर्म का सच्चा संस्थापक' कहा जा सकता है। १२ वीं शती के धन्त में निम्बार्क ने उत्तर भारत में गोपियों खीर राधा से घिरे श्रीकृष्ण की पूजा चलाई। तैलंग ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने बृन्दावन को श्रपने धर्म-प्रचार

का केन्द्र बनाया। गोपियों श्रीर राधा पर पहले किसी श्राचार्य ने बल नहीं दिया था। निम्बार्क का यह मत उत्तरी भारत में बड़ा लोकप्रिय हुआ, चैतन्य श्रादि श्राचार्यों के प्रचार से इसे बड़ा बल मिला श्रीर उत्तर भारत में श्रनेक भेदों के साथ वर्ष मान समय में वैष्णव धर्म का प्रधान रूप यही है।

## शैव धर्म

वैयक्तिक ईश्वर के रूप में शिव का पहला स्पष्ट उल्लेख 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् में है, बाद् में 'श्रथर्वशिरस्' उपनिषद् में इसका प्रतिपादन किया गया। दुसरी श० ई० पू० में शैवपन्थ उदगम के प्रचलन की सूचना पतंजिल के महाभाष्य से मिलती है। महाभारत के नारायणीय प्रकरण में उमापति शिव को इस सम्प्रदाय के अन्थ प्रकट करने का श्रीय ( श्रध्याय २३ ) दिया गया है। उस समय तक शिव मानव था, देवता नहीं बना था। वायु श्रौर लिंगपुराण ( श्रध्याय २३ ) कथात्रों के श्रनुसार, जब वासुदेव श्रीकृष्ण ने जनम लिया । उसी समय कायावर्धन (करवन, बड़ोदा) में शिव ने नकुलीश के रूप में जन्म लिया। शैव सम्प्रदाय का प्रारम्भिक नाम लाकुल, पाशुपत या माहेश्वर है। विदेशी जातियाँ भागवत धर्म को भांति शैव धर्म से भी श्राकर्षित हुई। कुशाख राजा विम कप्स (३०-७७ ई०) ने शैवधर्म श्रंगीकार किया। उसके कुछ सिद्धों के उल्टी तरफ नन्दी पर भुके त्रिशूलधारी शिव की मूर्ति है। अनेक श्राधनिक विद्वान् इसे शैवधर्म के संस्थापक नकुलीश की प्रतिमा मानते हैं। किन्तु शीघ ही शिव की मानव-मूर्त्ति के स्थान पर लिंग की पूजा शुरू हो गई। छठी शा • ई ० के श्रन्त तक शैव धर्म का पर्याप्त विकास श्रीर विस्तार हो चुका था। शैव भारत के दिल्ला छोर तक फैल चुके (क) पाशुपत थे, श्रनाम श्रीर कम्बोडिया का प्रधान धर्म यही था। शैव सम्प्रदाय शैव सम्प्रदायों में दी जित न होने पर भी शशांक; हर्षवर्धन जैसे सम्राट्, कालिदास, भवभूति-जैसे कवि, सुबन्धु, बाण-

जैसे गद्य लेखक शिव के उपासक थे। इसमें भ्रानेक सम्प्रदाय बने। सातवीं

शती ई० में इनमें पाशुपत सम्प्रदाय सबसे श्रिधक प्रबत्त था?। युश्रान स्वांग को इसके श्रनुयायी लोचिस्तान तक मिले थे, बनारस पाशुपतों का गढ़ था, यहां १०० फीट से कुछ कम ऊंची महेरवर की ताम्र-मूर्ति थी। सर्वत्र मन्दिरों में इसकी पूजा बड़ी धूमधाम से होती थी। पाशुपतों के सम्प्रदय में सिद्धि श्रीर ज्ञान-प्राप्ति के लिए साधुश्रों को जिन बातों का पालन करना पड़ता था, उनमें कुछ ये थीं—(१) शरीर पर भस्म रमाना श्रीर भस्म में लोटना (२) गले तथा होंटों को चौड़ा कर 'हा हा, की ध्विन करना (३) सब लोंगों द्वारा निन्दित ठहराये कार्य करना ताकि साधक कर्तव्य-श्रक च वेवेक से ऊपर उठ सके।

इन शैव सम्प्रदायों के सिद्धांत पाशुपतों से श्रधिक उम्र थे। इनकी
प्रधान विशेषताएं निम्न थीं—(१) नरमुण्ड या कपाल
(ख) कापालिक में भोजन करना (२) मृत व्यक्ति की भरम को शरीर
श्रीर कालमुख पर रमाना (३) भरम भन्नण (४) हाथ में त्रिश्चल दण्ड
रखना (४) मिद्रा का पात्र पास रखना (६) उसी में
श्रव स्थित महेश्वर की पूजा करना।

किन्तु 'श व' सम्प्रदाय के सिद्धान्त श्रीर श्राचार कापालिकों से श्रिधिक सौम्य श्रीर तर्क-संगत थे। यह प्रात: साथं सन्ध्याकाल (ग) 'शेंव' में शिव की भिन्त श्रीर उपासना पवित्र मंत्रों के जप, सम्प्रदाय प्राणायाम, धारणा, ध्यन, समाधि तथा विभिन्न प्रकार के लिंगों की पूजा पर बल देता था। नवीं, दसवीं शती में काश्मीर में शैंव धर्म के सम्प्रदायों का उच्चतम विकास हुआ। इनके श्रध्यत्मिक विचारों में मौलिकता श्रीर धार्मिक श्राचार ब्यवहार में उद्दारता थी। इनमें उपर्युक्त सम्प्रदायों की वाम मार्गी प्रवृत्तियों का कभी प्राधान्य नहीं हुआ। काश्मीर के इस उदाम शैंवधर्म का कारण शंकराचार्य का प्राभाव समका जाता है।

शैव साहित्य

वायु, सिंग श्रीर कुर्म पुराणों शैव साहित्य श्रीतिरक्त शैव, ईश्वरवाद की श्रागमों में विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। श्रागम श्रद्राइस हैं किन्तु प्रत्येक के साथ श्रनेक उपागम जुड़े हुए हैं श्रीर इनकी कुल संख्या १६८ है, ये ७ वीं शर्व हैं से पहले बन चुके थे। इनमें प्रतिपदित शैव धर्म 'श्रागम' शैवधर्म' कहलाता है, यह है तवादी है। नवों शती में शंकर ने श्रद्धेतवाद का प्रधार किया श्रीर काश्मीर के शैवधर्म ने हैं तवादी श्रागमों का स्थान श्रद्धेतवाद को प्रदान किया।

परताव ( छठी श० ई० से ) तथा चोल सम्राटों (१० वीं श०) के संरच्च से द्रविड देश में शैवधर्म का बड़ा उरकर्ष हुम्रा । (ख) तामिल संप्रहों के रूप में शैवधर्म सम्बन्धी विशाल तामिल साहित्य साहित्य का निर्माण हुम्रा । इसके वैष्णवों के म्रालवार सन्तों की भांति नायन्मार नामक शैव संत थे । पहले तीन संप्रहों के रचयिता प्रसिद्ध सन्त 'ज्ञान सम्बन्ध' सम्भवतः सातवीं शती में हुए । तामिल पुराण

सन्त 'ज्ञान सम्बन्ध' सम्भवतः सातवा शती मं हुए। तामिल पुराण 'पेरिया पुराण' सिंदत उपयु क्त ११ संग्रह तामिल शैव धर्म का श्राधार हैं। इनमें पहले सात संग्रहों 'देवारम्' में श्रप्पार, सुन्दर श्रौर ज्ञान सम्बन्ध की रचनाश्रों उनका संग्रह है उनकी प्रतिष्ठा वेदों के तुल्य है। इनकी द्यार्श-निक विचार धारा श्रागमों से मिलती-जुलती है।

१३ वी, १४ वीं शितयों में तामिज शैंवधर्म में नवीन साहित्य का विकास हुआ, इसे शैंव सिद्धान्त कहते हैं। श्रव श्रागमों शैंव सिद्धान्त का स्थान १४ सिद्धान्न शास्त्रों ने ले लिया।

शैवों का एक महत्वपूर्ण सम्प्रदाय वीरशैव है। इसका संस्थापक ११६० ई० में कलचुरीराजाबिज्जल से राजगही छीनने वाला वीर शेव या उसका प्रधान मम्त्री बासवथा। कर्नाट और महाराष्ट्र लिंगायत से बौद्ध और जैन धर्म समाप्त करने का श्रोय इसी को सम्प्रदाय है। यह सम्प्रदाय श्रारमसम्बन्धी नैतिकता और पवित्रता पर बहुत बल देता था। इसकी एक विशेषता कवर हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का विरोध है। 'ये वेद की प्रामाणिकता श्रीर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, बाल-विवाह का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं' ब्राह्मणों के प्रति तीब घृणा रखते हैं।

मध्य युग में महाराष्ट्र तथा दिश्तण में राष्ट्रकृट श्रीर चील रागश्चों के संरक्षण से शैवधम बड़ा लोकप्रिय हुत्रा । इसी समय इलोरा (वेरुक) के जगत् प्रसिद्ध कैलास श्रीर तांजोर विशाल शैव मन्दिरों का निर्माण हुश्रा ।

#### अन्य सम्प्रदोय

वैष्ण्य और शैव धर्म के श्रितिरिक्त शक्ति, गणपति, स्कन्द या कार्तिकेय, ब्रह्मा श्रीर मूर्य की पूजा भी हिन्दूधर्म में सातवाहन युग से चली।
इनमें शास्त्र सम्प्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहले यह बतलाया
जा चुका है कि वैदिक युग में स्त्री तत्त्व की उपासना नहीं थी। भीष्म
पर्व के तेइसवें श्रध्याय में पहली बार दुर्गा की स्तुति मिलती है। गुष्तयुग
में शिव की शक्ति को श्रिधक प्रधानता मिली। शक्ति के उपासकों ने
शरीर में षट् चक्र माने, हिम, हुम फर श्रादि मन्त्रों से तथा योग से श्रलौकिक
सिद्धियों की प्राप्ति, यन्त्रों की शक्ति और 'मुद्राधों' में विश्वास किया,
देवो को प्रसन्न करने के लिए पश्रु तथा नरबिलयों की पद्धति पचिलत हुई,
युश्रान च्वांग को सातवीं शती में एक बार डाकुश्रों ने कन्नौज के पास
बिल्ति देने के लिए पकड़ लिया था। बौद्ध धर्म की भोति, मध्य युग में
इसमें भी तन्त्रिक प्रभाव प्रबल हुआ।

मुसल्जमानों के श्राने के बाद हिन्दूधर्म में भिन्त श्रीर सुधार की जो लहरें चली, उनका वर्णन ११ वें श्रध्याय में किया जायगा।

### छठा अध्याय दर्शन

दर्शन संभवतः भारतीय संस्कृति की समुज्ज्वजतम कृति हैं भारतवर्ष विचार-प्रधान देश है। वैदिक युग से श्राध्यात्मिक श्रीर पारलौकिक प्रश्न भारतीयों को बेचेन करते रहे हैं श्रौर उनका हल द्वंदने वाली श्रध्यात्म विद्या को सब शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता रहा है। अतः इसके विकास में हज़ारों वर्ष से हमारे देश के सर्वोत्तम विचारक लगे रहे हैं। यही कारण है कि तत्त्वचिन्ता की ऊँची-से-ऊँची उड़ान तथा विचारों की सूच्मता श्रौर गंभीरता में बहुत कम देश उसकी तुलना कर सकते हैं। श्रन्य देशों के दर्शन की श्रपेत्ता भारतीय तत्त्वज्ञान की कई विशेषताएं हैं। चीन के श्रतिरिक्त किसी अन्य देश में दार्शनिक विचार की तीन हज़ार वर्ष लम्बी श्रौर श्रविच्छिन्न परम्परा नहीं है। पश्चिम में यह केवल फिलासकी या विद्या का अनुराग-मात्र है, परिडतों के मनोविनोद या बुद्धि-विक्षास की वस्तु है। किन्तु भारत में इसका जीवन के साथ घनिष्ठ संबन्ध है। इसका उद्देश्य श्राध्यात्मिक, श्राधि-भौतिक, श्राधि दैविक तापों से संसप्त मानवता के क्लेशों की निवृत्ति है। है। योरोप में दर्शन ऋौर धर्म पृथक्-पृथक् हैं। दर्शन बुद्धि का विषय है, उसका उद्देश्य सत्य की खोज है, धर्म श्रदा श्रीर विश्वास की वस्तु है किन्तु हमारे देश में धर्म श्रीर नैतिकता की श्राधार-शिला दर्शन है। वह हमारे समुचे श्राचार-व्यवहार का परिचालक श्रीर मार्ग-दर्शक है ।

भारतीय दर्शन के बिकास की चार प्रधान कालों में बांटा जा सकता है—
(१) श्राविर्भावकाल (६०० ई० ए०) तक (२) सूत्रकाल दार्शनिक (६०० ई० ए० से पहली श• ई०) (३) भाष्यकाल (पहली विकास के से १४वीं शती तक (४) वृत्तिकाल (१६वीं शती से वर्त्त मान चार युग समय तक)। पहले काल को हम भारतीय दर्शन का उषा-काल कह सकते हैं। इस समय में इसके प्रायः सभी मूलभूत विचारों का उदय हुआ। बाद में प्रथक् रूप में विकसित होने वाले

छहों दर्शनों का बीजारोपण इस काल की घटना है । जिस प्रकार एक ही वट-मूल विकसित होने पर नाना शाखात्रों-प्रशाखात्रों में विभक्त हो जाता है, वैसे ही वेदों तथा उपनिषदों के विचारों से बाद में नाना सम्प्रदाय विकसित हुए। भारतीय तत्त्व-चिन्तन तो ऋग्वेद से ही श्रारम्भ हो गया, उसमें दर्शन के इन सनातन प्रश्नों के ग्रस्फुट उत्तर है कि यह विश्व कैसे पैदा हुन्रा, इसे पैदा करने वाला कौन है, विश्व के पैदा होने से पहले क्या था। नासदीय सूत्र (ऋ• १०/१११) में इनका स्पष्ट उल्लेख है। पूर्व वैदिक युग में तत्विचनता की प्रवृत्ति याज्ञिक कर्मकाएड के बोम से दवी रही, किन्तु उत्तर वैदिक युग में यज्ञों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने पर इसकी बहर पुनः प्रवत हुई। मनुष्य क्या है ? कहां से श्राया ? मर कर कहां जायगा ? सुष्टिका क्या प्रयोजन है ? इस प्रकार के प्रश्नों से श्रार्य विचारक श्रधीर हो उठे। उपनिषदों से ज्ञात होता है कि श्रनेक समृद्ध परिवारों के कुलीन युवक घरबार छोड़कर विभिन्न ऋषि-गुनियों के श्राश्रमों में जाकर इन प्रश्नों का उत्तर खोजा करते थे। इनमें प्रधान रूप से इसी प्रकार के संवाद श्रौर कथाएं हैं। निककेता, मैत्रेयी; सत्यकाम, जाबाल, पिष्पलाइ की कहानियां उस समय के तत्वा-वेष्न पर सुन्दर प्रकाश डालती हैं। उस समय तक भारतीय दर्शन की मूलभूत मान्यतात्रों पंचभूत, पंचेन्द्रियां, त्रात्मा श्रीर शरीर की प्रथकता, श्रात्मा की श्रमरता, सर्वोच, सर्वव्योप । सत्ता या ब्रह्म उसके स्वरूप सृष्टि-विकास मी प्रक्रिया, सत्व, रज तम के तीन गुणों, कर्मवाद, पुनर्जन्म, संसार की चुण-भंगुरता श्रीर नरवरता के सिद्धान्तों का जन्म हो चुका था। किन्तु पृथक दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास नहीं हुआ था। उपनिषदों में सभी प्रकार के दार्शनिक विचारों की ऊँचो-से-ऊँची उड़ानें हैं, कठोपनिषद् में एक साथ सांख्य श्रीर वेदान्त का प्रतिपादन है। तैतिरीय तथा बृहदारण्यक में वेदान्त ब्रह्म का वर्णन है किन्तु इनका कहीं भी क्रमबद्ध या व्यवस्थित विवेचन नहीं किया गया

(६०० ई० पहली श० ई०) सुत्रकाल में दार्शनिक विचारों का श्रंखलाबद्ध किया जाने लगा। उपनिषदों में तत्त्व-चिन्तन की
सूत्र काल आरम्भिक छड़ानें हैं, दर्शनों में व्यवस्थित विवेचन किपल,
कियाद गौतम, को सांख्य, वैशेषिक, न्याय का रचिता
सममना ठीक नहीं। उन्होंने केवल पहले सं-चले छाने वाले वित्तारों को सूत्रबद्ध किया। पिछले श्रुष्याय में इन्हें यह नया रूप देने का कारण स्पष्ट किया,
जा चुका है। छठ़ी श० ई० पू० में भारत में एक जबरदस्त धार्मिक श्रीर
बौद्धिक क्रांति हुई थी। बौद्ध, जैन श्रीर चार्वाक विचारकों ने जब प्राचीन
विचार की रूढ़ियों पर खरी-खरी श्रीर सीधी-सीधी चोटें कीं, तब श्रंखलाबद्ध
दार्शनिक विचारों की श्रावश्यकता श्रनुभव हुई श्रीर छु: दर्शनों ने जन्म लिया
कौटिल्य के समय तक ( श्र्थी० ई० पू० का श्रन्तिम भाग) केवल तीन दर्शन
थे—सांख्य, योग श्रीर चार्वाक। पिछले मौर्य युग या श्रारम्भिक सातवाहन
युग में पहली श० ई० तक वर्त्तमान रूप के मिलने वाले वैशेषिक, सांख्ययोग,
पूर्व मीमांसा श्रीर उत्तर मीमांसा (वेदान्त) सूश्रबद्ध हुए।

दार्शनिक विकास का तीसरा युग भाष्यकाल है। इसे यदि दर्शन का स्वर्ण युग कहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी। इसी युग में भाष्य काल नागार्जु न श्रीर शंकर-जैसे दार्शनिक पैदा हुए जिनकी टक्कर के दार्शनिक दूसरे देशों ने बहुत कम पैदा किये हैं। इस काल में विभिन्न सम्प्रदायों के दार्शनिकों में परस्पर खूब टक्कर या घात-प्रतिघात चलता रहा इसने दर्शन के विकास में बड़ी सहायता दी। प्रत्येक दर्शन को विपिचयों द्वारा उठाये श्राचेपों का उत्तर तथा नई समस्याश्रों का समाधान करना पढ़ता था। यह कार्य भाष्यकारों ने किया। ये स्वतन्त्र प्रत्य किसने के स्थान पर पुराने दर्शन या भाष्य की टीका द्वारा इसे सफलतापूर्वक करते रहे। इसमें ये न केवल श्राचेपों का समाधान करते किन्तु नवीन सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन करते थे। शंकर का श्रद्धैत इसी प्रकार का सिद्धांत है। इस श्रपने दर्शनों के तत्त्व को ऐतिहासिक दृष्टि से उनका क्रम-विकास

देखे जिना नहीं समक्त सकते । उढाहरणार्थ न्यायदर्शन का विकास बौद्धदर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। न्याय का सर्वप्रथम भाष्यकार वास्स्यायन नागार्जुन श्रादि की श्रनेक श्रारंभिक बोल दार्शानको का खण्डन करता है, उसके उत्तर में दिङ्नाग ने प्रमाण समुच्चय लिखा, इसके जवाब मे प्रसिद्ध नैयायिक उद्योत-कर ने बारस्यायन भाष्य पर स्याय वार्तिक की रचना की इसका खण्डन बोद्ध टार्शनिक धर्मकीर्त्त ने प्रमाण वार्तिक में किया. अन्त में इसके उत्तर में वाचम्पति मिश्र की तात्पर्य टीका लिखा गई। भाष्य युग में इस प्रकार के घात-प्रतिघात से भारतीय दार्शनिक तत्त्व-चिन्तन की जिस ऊँचाई तक पहुँचे, अध्वतिक विचार-धारा उससे आगे नहीं बढ सकी। भाष्य युग दो प्रधान भागों में बंटा है-पहली सं दर्वा शती तक इस काल ने नागाज न, वस्बन्ध, श्रमंग, धर्मकीति श्रीर शंकर-जैसे दिग्गज दार्शनिक पैदा किये। भारतीय दर्शन में मौलिकता आंर नवीनता बनी रही. किन्तु इसके बाद से १६ वी शती तक भाष्यकारों ने प्रधान रूप से वेदान्त की विभिन्न ब्याख्याओं पर बल दिया, मौलिक विचार बहुत-कुछ समाप्त हो गया। तीसरे वृत्तियुग में मुख्य रूप से भाष्यों का अर्थ स्पष्ट करने के विभिन्न टीकाएं लिखी जाती रहीं।

भारतीय दर्शन को प्रधान रूप से दो भागों में बांटा जाता है (1) टास्तिक दर्शन (२) ग्रास्तिक दर्शन । नास्तिक दर्शन वेद की प्रामाणिकता श्रीर ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। इनमें तीन प्रधान हैं—चार्वाक, जैन श्रीर बांड । श्रास्तिक दर्शन छः हैं—पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, सांख्य, योग न्याय श्रीर वैशेषिक।

# नास्तिक दर्शन

चार्वाक दशँन विलकुल भूतवादी श्रोर प्रत्यत्त में विश्वास करने वाला है। इसके मत में ईश्वर, परलोक, श्रात्मा, स्वर्ग, नरक की कोई (१) चार्वाक सत्ता नहीं। इसका प्रधान सिद्धान्त है-'खाश्रो, पियो, मांज उड़ाश्रो, 'जब तक जिश्रो, सुख से जिश्रो, ऋगा ले कर भी घी पियो, क्योंकि शर्गर के भस्म हो जाने पर जीव जौटकर नहीं श्राता श्रध्यात्मवाद निरा ढकोसला है, जगत् में श्रांखों से दिखाई देने वाले भूमि, जल, श्रांगि श्रोर वायु चार ही तस्व हैं, इनके संयोग से स्वभाववश चेतना श्रोर बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जोवन का लच्य भोग श्रोर दृष्य-प्राप्ति है। सृत्यु के बाद सब चीजों का श्रन्त हो जाता है। ऐहिक सुखवाद पर बल देने के कारण इसके सिद्धान्त लोगों को बड़े मनोरम जान पड़ते थे। सम्भवत: इसीलिए इसका नाम चार्वाक (चारु वाक सुन्द्रवाणी) तथा लोकायत (लोक में विस्तीण) हैं। इसके प्रवर्त्त वृहस्पति नामक ऋषि थे। इनका मूल प्रन्थ तो लुप्त हो चुका है, किन्तु उसके म सूत्र पिछले प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।

चार्वाक दर्शन सम्भवतः श्रुतिकाल के श्रन्त में बढ़ते हुए यज्ञानुष्ठान, तपश्चरण श्रीर पारतौकिकता के विरुद्ध प्रतिांकया थी।

जैन धर्म प्रारम्भ में श्राचार-प्रधान था, बाद में उस में दार्शनिक सिद्धान्तों का विकास हुन्ना । उमास्वाति श्रीर कुन्दकुन्दाचार्य (२) जैन (पहली श० ई०) जैनदर्शन की नींव डालने वाले थे। इस समय सिद्धसेन विवाकर (पांचवी श० ई०) समन्तभद्र (७वीं श० ई०) हिस दिवीं श०) भट्ट अकलंक (श्राऽवीं श०) श्रीर विद्यानन्द (नवी श०) हुए। परवर्ती दार्शनिकों में देमचन्द (१०८८-११७२ ई०) मिल्लिसेयासूरी (१२६२ ई०) श्रीर गुग्रस्त (१४०६ ई०) उल्लेखनीय हैं।

जैन दर्शन प्रत्यच, श्रनुमान श्रीर शब्द तीन प्रमाण मानता है। इसका प्रधान सिद्धान्त 'स्याद्वाद' है। इसके श्रनुसार प्रत्येक वस्तु श्रनन्त धर्मात्मक है, इन सबका ज्ञान तो उसी व्यक्ति को हो सकता है, जिसने कैंवल्य (मुक्ति) प्राप्त कर लिया हो, साधारण व्यक्ति उसके श्रंश-मात्र को ही जान सकते हैं। श्रतः हमारा ज्ञान सीमित श्रीर सापेच्य है। इसे प्रकट करने के लिए प्रत्येक ज्ञान के साथ शुरू में स्याद् (संभवतः) शब्द जोइना चाहिए। इसी को स्याद्वाद या श्रनेकान्तवाद कहते हैं। जैन धर्म श्रनेक द्रव्यों की सत्ता में विश्वास रखने से शहुरववादी वास्तववाद (Pluralistic Re-alism) का पोषक है। जैन दर्शन में मोत्र के तीन साधन हैं—(१) सम्यक् दर्शन (श्रद्धा) (२) सम्यक्

ज्ञान (३) सम्यक् चरित्र। चरित्र की शुद्धि के लिए श्राहिंसा, सत्य, श्रस्तेय ब्रह्मचर्य श्रीर श्रपरिग्रह का पालन श्रावश्यक है। जैनी कर्मफलदाता ईश्वर की सत्ता नहीं मानते।

भगवान् बुद्ध ने सामान्यतः दार्शानिक समस्यार्थों की उपेक्षा की थी, किंतु वाद में उनके श्रनुयायियों ने दर्शन की बड़ी सूक्ष बिवेचना (३) बौद्ध दर्शन की। बुद्ध की शिक्षाश्रों के मूल में प्रधानतः दो दार्शानिक सिद्धान्त थे। (१) संघातवाद (२) संन्तानवाद। पहले सिद्धांत का श्राशय यह था कि श्रात्मा की कोई पृथक सत्ता नहीं, वह शारीरिक भौर मानसिक प्रवृत्तियों का समुच्चय (संघात) मात्र है। सन्तानवाद का तात्पर्य है कि श्रात्मा तथा जगत् श्रानित्य है, यह प्रतिक्तण बदलता रहता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह प्रतिक्तण बदलने पर भी वही प्रतीत होता है, दीपक की लौ परिवर्त्तित होते हुए भी उसी तरह जान पहती है, वैसे ही श्रात्मा श्रीर जगत् काण्यक होने पर भी प्रवाह (संतान) रूप से बने रहने के कारण स्थायी प्रतीत होते हैं।

बौद्ध दर्शन को चार सम्प्रदायों में बाँटा जाता है— (१) वैभाषिक (२) सौत्रान्तिक (३) योगाचार (४) माध्यमिक। इनका प्रधान मतभेद सत्ता के सम्बन्ध में है। वैभाषिकों के मत में बाझ एवं भीतरी (मानस) जगत् से सम्बन्ध रखने वाले सभी चदार्थ वास्तविक हैं। इसीलिए इसका नाम 'सर्वास्तवाद' है। सौत्रान्तिक बाझ पदार्थों को अनुमान द्वारा ही सत्य स्वीकार करत है। योगाचार विज्ञान अथवा चित्त को ही एक मात्र सत्य मानता है, इसलिए विज्ञानवादी भो कहलाता है। माध्यमिक के मत में जगत् के समस्त पदार्थ शून्य रूप हैं, अतः इसका नाम शून्यवाद भी है।

बौद्धों के दार्शनिक सम्प्रदायों का विशास साहित्य में प्रायः लुप्त हो चुका है। श्रव इसका चीनी श्रौर तिब्बती श्रनुवादों से पुनरुद्धार हो रहा है। वैभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की जानकारी वसुबन्ध के श्रमिश्वर्म कोष से मिलती है। बसुबन्ध को कुछ ऐतिहासिक समुद्रगुप्त (३६०-३७५ ई०) का तथा कुछ बालादिन्य का गुरू मानते हैं। अत: उसका समय चौथी या पांचर्वा शती है। ये पेशावरवामी बाह्मण्यो, पहले वैभाषिक या सर्वास्ति-वादी थे. बाद में अपने बड़े भाई ग्रसंग के संग ग्रंग उपदेश से विज्ञानवादी बने। विज्ञानवाद के संस्थापक श्रामिसमयालंकार श्रीर मध्यान्त विभाग के प्रगोता श्रार्थ मैत्रेय थे। (तीसरी श०) किन्तु इसका प्रसार श्रसंग श्रांर वसबन्य ने किया। श्रसंग ने बोधिसत्वभूमि श्रीर महायान सुत्रालंकार लिखे तथा वस्वन्य ने गाथासंग्रह और श्रीभधर्मकोश । इस सम्प्रदाय के श्रन्य दो प्रसिद्ध आचार्य दिङ्नाग श्रार धर्मकीर्ति है। दिङ्नाग वसुबन्ध के शिष्य श्रीर प्रमाण समुचय के प्रणेता थे, धर्मकीर्ति (५ वीं० श०) ने प्रमाण वार्तिक में विज्ञानवाद का प्रतिपादन तथा बौद्ध न्याय पर श्रन्य नैयायिकों के श्राज्ञेपों का निराकरण किया है। माध्यमिक मत के प्रवर्त्तक नागाज्य (दमरी श ई) तथा अन्य प्रसिद्ध आचार्य आर्यदेव (तीमरी श्राई) स्थविर बुद्धि पालित [पांचवी श.] चन्द्रकीर्ति [६ वीं श.] श्रीर शान्तरिचत [८ वी श.] थे। नागाजु न की कृतियां माध्यमिक सूत्र, धर्ममंग्रह, श्रांर शुद्धलेख हैं। श्रार्थ-देव का चतुःशतक श्रनुपम दार्शनिक रचना है। शान्तरिचत का सर्वोत्तम प्रन्थ तत्त्वसंग्रह है। इसमें ब्राह्मण दार्शनिकों की विस्तृत श्रालोचना करते हुए बौद्ध सिद्धान्तों का समर्थन किया गया है। माध्यमिक सम्प्रदाय के श्राचार्य न केवल बौद्ध किन्तु भारतीय दार्शनिक जगत की सबसे बड़ी विभू तियों में हैं

## याम्तिक दर्शन

### (१) पृव भीमांसा

छः दशनों में, मीमांसा दर्शन ग्रपने स्वरूप के कारण काफी पुराना प्रतीत होता है। इस का प्रधान उद्देश्य कर्मकाएड संबन्धी वैदिक वाक्यों की समुचित ब्याब्या के नियमं। का प्रतिपादन है। मीमांसा का विचार बहुत प्राचीन है। संहिताश्रों ग्रांर ब्राह्मण प्रन्थों में इसका संकेत है। किन्तु मीमांसा के पूर्वतर्ती सभी विचारों को श्रंखला बद्ध कर शास्त्रीय रूप देने का श्रेय महर्षि र्जीर्मान को है। जैमिनीय दर्शन के १६ अध्याय १०१ अधिकरण तथा २६४४ भुत्र हैं। श्राधनिक विद्वान पहले १२ श्रध्यायों को ही प्रामाणिक मानते हैं। इन में यज्ञ विषयक धर्म का विस्तृत विचार है। उपवर्ष, भवदास (२ री श. ई) श्रोर शबरस्वामी (२०० ई०) ने मीमांसा सूत्रों पर वत्तियां श्रीर भाष्य लिखे। इनमें शबरस्वामी के भाष्य की तलना बहामत्र के शांकर-भाष्य तथा पाणिनीय अध्यार्था के पातं जल भाष्य से की जाती है। बाद में शाबर भाष्य के टीकाकारों ने तीन सम्प्रदाय चलाये -- भाटमत, गुरुमत त्रांर मुरारिमत । भादमत के प्रवर्तक कुमारिल भट्ट थे (श्राठवीं शर्का पूर्वाद्धे) मीमांसा के विकास में कमारिल-युग (६००--६००) स्वर्ण युग है । कमारिल ने मीमांसा को बोद्धों के त्राचे में में बचाया, सिद्धान्तों की सबोध व्याख्या कर इसे लोकप्रिय बनाया । इनके प्रधान ग्रन्थ रलोक, धार्मिक और तन्त्रवार्त्तिक हैं। इनके शिष्य मण्डनमिश्र ने त्रिधिविवेक, भावनाविवेक स्राद्धि ग्रन्थ बिखे । भाद्दमत के श्रन्य श्राचार्यों में पार्थसार्थि (१२ वीं श्.) माधवाचार्य (१४ वां श०) श्रौर खरडदेव (१७ वीं० श०) उल्लेखनीय हैं। गुरुमत के संस्थापक कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर मिश्र थे। तीसरा सम्प्रदाय मुरारि मिश्र (१२ वीं० श०) का है।

मीमांसा का मुख्य उद्देश्य तो यज्ञादि बैदिक श्रनुष्टानों का विवेचन था, किन्तु इसमें मीमासकों ने श्रनंक नवीन सिद्धान्तों की उद्भावना की। शब्द के स्वरूप श्रोर उसकी नित्यानित्यता पर बड़ा सूचम विचार किया। विरोधी वाक्यों की संगति बिटाने तथा व्याच्या करने के उन्होंने जो मौलिक सिद्धान्त निश्चित किये, उनसे स्मृति-प्रन्थों के श्रर्थ निश्चय में भी बड़ी सहायता ली जाती रही है। वैदिक कर्म काण्ड का ज्ञान तो मीमांस। के बिना हो ही नहीं सकता।

# (२) उत्तरमीमांसा (वेदान्त)

वेदान्त भारतीय दर्शन का सबसे चमकीला रहन है। वेदान्त सूत्रों के प्रशेता महर्षि वादर।यण हैं। ये संभवतः महर्षि जैमिनि के समकालीन थे। इनका उद्देश्य उपनिषदों के श्राधार पर ब्रह्म का प्रतिपादन, सांख्य, वैशेषिक जैन, बौद्ध श्रादि मतों का खरडन, ब्रह्म प्राप्ति के वेदान्तसम्मत साधनों का वर्णन था। वेदान्त दर्शन के सूत्र इतने श्रह्मणाचर हैं कि भाष्यों के बिमा उनका श्र्य लगाना बहुत कि कि है श्रीर भाष्यकारों ने इनसे श्रपना श्रभीष्ट श्र्य निकालने में बड़ी खींच-तान की है। श्रतः इन सूत्रों का वास्तविक श्र्य श्रीर महर्षि बादरायण का श्राशय पता लगाना श्रत्यन्त क्लिष्ट कार्य है। फिर भी इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि बादरायण के श्रनेक सिद्धान्त शंकर, से भिन्न थे। उनके मूल विचार संभवतः ये थे "विभु ब्रह्म की श्रपेचा श्रात्मा श्रणु है, जीव चैतन्यरूप है। ज्ञान उसका विशेषण या गुण है। ब्रह्मजगत् का उपादान श्रीर निमित्त दोनों कारण हैं। बादरायण श्रीर शंकर में प्रधान भेद यह है कि सूत्रकार मायावाद नहीं मानते थे। उनका मत था कि ब्रह्म से प्रादुर्भ त होने पर भी जीव उससे पृथक् श्रीर वास्तविक बने रहते हैं। ब्रह्म से बनने वाला जगत् भी वास्तविक होता है। शंकर के मत में यह श्रवास्तिक श्रीर मिथ्या है।"

वेदान्त सूत्र पर श्रनेक श्राचार्यों ने श्रपनी-श्रपनी दृष्टि के श्रनुकूल व्याख्यायें लिखी हैं। इनमें जीव श्रीर ईश्वर के सम्बन्ध में ही श्रधिक मत-भेद है। शंकराचार्य (७८८-८२० ई०) जीव श्रीर ब्रह्म में कोई भेद नहीं मानते। उनका मूल सिद्धान्त है—ब्रह्म सत्यं जगिन्मध्या, जीवो ब्रह्म व नापर:। ब्रह्म ही सत्य है। सत्य का श्राशय तीनों कालों में रहने वाली वस्तु है, संसार ऐसा न होने से मिथ्या है। उसकी व्यावहारिक सत्ता है, किन्तु पारमार्थिक सत्ता नहीं है। शंकराचार्य का दूसरा बड़ा सिद्धान्त यह था कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं—निर्णुण तथा सगुण। माया विशिष्ट ब्रह्म सगुण हैं, यही ईश्वर है। निर्णुण ब्रह्म माया के सम्बन्ध से रहित, सर्वश्रेष्ठ, श्रख्यड, व्यापक श्रीर सच्चिद्मनन्द स्वरूप हैं। तीसरा सिद्धान्त ज्ञान के द्वारा मुक्ति श्रा।

श्री शंकराचार्य के सिद्धान्त बाद के भिनत-प्रेमी वैष्णाव भाचार्यों को

पसन्द नहीं आये | वे जीव और ब्रह्म में भेद मानते थे, उनके मत में ब्रह्म ही ईश्वर था, चेतन जीव तथा जड़ जगत् मिथ्या नहीं, सन्य थे। जीव आणु तथा संख्या में अनन्त हैं, भिवत ही मोचदायिका है। इन्होंने अपने सिद्धान्तों के समर्थन के लिए अपनी दृष्टि से वेदान्त सूत्रों का भाष्य किया। इनमें रामानुज (1980 ई०) मध्व (१२३८) निम्बार्क (१२४० ई०) और बल्जभ (१५०० ई०) उल्लेखनीय हैं। रामानुज का मत विशिष्टाहुँ त कहलाता है। इसके अनुसार जीव तथा जगत् अखिल सद्गुणों के भण्डार ईश्वर के दो प्रकार या विशेषण हैं। अत: यह अद्वेत न होकर विशेषण् वाला (विशिष्ट) अद्वेत है। भध्व जीव और ईश्वर को सर्वथा प्रथक् मानते हैं, साथ ही वे ईश्वर को इस जगत् का निर्मा कारण ही मानते हैं, उपादान नहीं। अत: उनका मत है तमत कहलाता है। आचार्य निम्बार्क जीव और ईश्वर को ब्यवहारकाल में भिन्न मानते हैं और वैसे अभिन्न। अत: उनके मत को द्वेताह त कहा जाता है। बल्लभाचार्य मायावाद को न मानकर केवल अद्वेत अर्थात् शुद्धाह त मानते हैं।

भारतीय वाङ्मय में सबसे अधिक साहित्य वेदान्त पर जिखा गया है। श्रद्ध तैवादी वेदान्त का प्रारम्भ गौड़पाद (७०० ई०) की माएडूक्य कारिकाओं से हांता है। नवीं शती के शुरू में शंकर ने प्रस्थानत्रयो (वेदान्त सूत्र, उपनिषद् और गीता) पर श्रद्धितीय भाष्य जिखा। शांकर भाष्य पर वाचस्पति (नवीं श०) ने भामती नाम की एक सुन्दर टीका जिखी। वेदान्त के श्रन्य ग्रन्थों में श्री हर्ष (१२ वीं श०) का ख्यडन-ख्यड-खाद्य, चिन्सुखाचार्य (१३ वीं) की तत्वदीपिका, विधारयय म्वामी (१४ वीं श०) की पंचदशी, मधुसूदन सरस्वती (१६ वीं श०) की श्रद्ध तसिद्धि, श्रप्पय दीन्तित (१७ वीं श०) का सिद्धान्त लेशसंग्रह उल्लेखनीय हैं। वैष्णव श्राचार्यों में रामानुजान विद्यास्त्र स्त्र तथा गीता पर भाष्य जिखा। वेदान्तदेशिक (१४ वीं श०) को श्री वैष्णव मत सम्बन्धी पारिष्ठत्यपूर्ण ग्रन्थों की रचना की। मध्य तथा-विष्का ने श्रपने मत समर्थक पूर्णप्रज्ञ तथा श्रणुभाष्य जिखे। समूचे मध्य-ते युग में वेदान्त पर नथे-नथे भाष्य जिखने का क्रम जारी रहा।

#### (३) मांग्व्य

सांख्य के मृत्तभूत विचार काफी प्राचीन हैं श्रोर यह है तवाटो होने से वेटान्त का प्रबल प्रतिपत्ती रहा है। कर, झान्द्रोग्य, श्वेताश्वतर उपनिषदों में इसके श्रमेक सिद्धान्त बीज रूप से मिलते हैं। सांख्य का मृत शर्थ है—सम्यक ख्याति या यथार्थ ज्ञान। यह है तवादी है, इसके श्रमुसार प्रकृति श्रीर पुरुष ही मृत तन्त्व है, इनके परम्पर सम्बन्ध से जगत का श्राविभाव होता है। मृत प्रकृति से सृष्ट्युरपत्ति की प्रक्रिया इसमें वडे विस्तार से समकाई गई है। प्रकृति सन्त्र, रज, तम नामक तीन गुणों की साम्यावस्था है इनमें वेषस्य होने से सृष्टि का श्राविभाव होता है। तीन गुणों का विचार सांख्य की भारतीय दर्शन को सबसे बड़ी देन है।

सांस्य दर्शन के प्रणेता महिषि किपिल माने जाते हैं। वे उपनिषदकालीन है, किन्तु इनके नाम से प्रचलित सांख्य सूत्र बहुत ही स्रवीचीन है। इसका प्राचीन स्रांत प्रसिद्ध ग्रन्थ ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका है। इसका समय बहुत विवाद ग्रम्त हे, प्रायः इसे पहली सार्व ईर्ण का माना जाता है। यह इतना प्रसिद्ध ग्रन्थ था कि छठी शर्व ईर्ण में इसका चीनी में श्रनुवाद ह्या। इसकी क्याख्याओं में माठर वृत्ति (२ री शर्व ईर्ण) गोंडपाद भाष्य तथा वाचम्पति मिश्र (नवीं शर्व) की तत्त्व कौमुदी उल्लेखनीय हैं। १६ वीं श्रम में विज्ञान भिन्न ने सांख्य सूर्यों पर सांख्य ,प्रवचन भाष्य लिखकर सांख्य श्रा वेदानत का सामंजस्य किया।

### (४) योग

योग दर्शन सांख्य से सम्बद्ध है। योग का द्यर्थ है नित्तवृत्तियों का निरोध। योग दर्शन में इनकी विस्तार से विवेचना की गई है। योग के त्राठ त्रङ्ग हैं — यम, नियम, त्रासन, प्रासायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि-समाधि में दृष्टा त्रपनें क्वक्रप त्रवस्थित होकर केवल्य या मुक्ति प्राप्त करता है। योग से श्रानेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग दर्शन के विभृतिपाद में इनका निस्तार से वर्शन है। सांस्य से संबन्ध

होते हुए भी योग ने ईश्वर को माना है, अत: योग को संश्वर सांख्य भी कहा जाता है। जो पुरुष सर्वाधिक ज्ञानी क्लेश, कर्म, बिपाक (कर्म फल) से मुक्त है, वही ईश्वर है। योग समाधि और मन के संयम की विधियों पर अधिक वल देंता है।

भारत में योग का बहुत अधिक महत्त्व होते हुए भी योग पर बहुत कम ग्रंथ लिखे गए। वर्तमान समय में उपखब्ध योग सूत्रों के रचियता पतंजलि (२ री श० ई० पू०) माने जाते हैं। इस पर ब्यास का प्रसिद्ध माध्य तीसरी श० ई० में लिखा गया। नवीं श० में वाचस्पति मिश्र ने ब्यास भाष्य पर एक टीका लिखी। व्यास भाष्य के अतिरिक्त योगसूत्रों पर अनेक टीकाएं बनीं, इनमें राजा भोज कृत राजमार्ज डएया भोज वृत्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

#### (५) न्याय

भारतीय दर्शनों में साहित्य की दिल्ट में वेदान्त के बाद न्याय का स्थान सबसे ऊंचा है। १ वीं शर् ई० से न्याय पर भारत में निरन्तर विचार हो रहा है। न्याय वे विकास की दो धाराएं रही हैं। पहली तो सूत्र-कार गांतम से प्रादुर्त होती हैं, उसे प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि सोलह पदार्थों के विवेचन पर बल देने से पदार्थ मीमांसात्मक अथवा प्राचीन न्याय की धारा कहते हैं और दूसरी प्रत्यत्त, अनुमान, उपमान तथा शब्द का प्रमाण का सूत्रम विवेचन करने से प्रमाण मीमांसात्मक या नव्य न्याय धारा कहलानी है। इसके प्रवर्त्तक गंगेश उपाध्याय (१२ वीं शर्) थे।

न्याय दर्शन उद्देश्य प्रमाणादि घोडश पदार्थों का ज्ञान कराना है।
मुक्ति ज्ञान से होती है; किन्तु शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के क्या साधन हैं ? न्याय ने
इनका विस्तार से प्रतिपादन किया है। भारतीय साहित्य को न्याय दर्शन
की सबसे श्रमुल्य देन शास्त्रीय विवेचनात्मक गद्धति की है। नैयायिको
ने ज्ञान के साधन प्रमाणों का विशद विशद विवेचन किया तथा हेत्वाः
भासो (दूषित हेतुश्रों)का सूचम विवरण उपस्थित कर निर्देष ढंग से

तर्क करने की पद्धित का निर्देश किया। किन्तु न्याय दर्शन का तस्वज्ञान उसकी तर्क-पद्धित-जैसा उत्कृष्ट नहीं है। उसमें जगत को वास्तविक तथा श्रात्मा, परमाणु, मन, श्राकाश, काल, दिव श्रादि श्रनेक पदार्थ नित्य मानं हैं। उसकी दृष्टि बहुत्व संवालत यथार्थवाद की है। जगत का समवायी कारण परमाणु तथा निमित्त कारण ईश्वर है। न्याय परमाणुवाद में विश्वासकरता है। ईश्वर की इच्छा होने पर परमाणुश्रों में गित उत्पन्न होती है। एक परमाणु दूसरे से मिलकर द्याणुक बनाता है, तीन द्याणकों से व्याणुक श्रीर इस शकार सूचम से स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति होती है। व्यादिक के श्रनुसार भुक्ति में सुख-दु:ख का श्रन्त हो जाता है।

न्याय दर्शन की उत्पत्ति मीमांसा के विचार से हुई । वर्त्तमान न्याय सूत्रों के प्रस्तेता गौतम (छुठी श० ई० पू०) माने जाते हैं। पहले यह बताया जा चुका है कि बौद्धों का उत्तर देने के लिए वास्यायन (पहली या दसरी श॰ ई॰) ने न्याय भाष्य लिखा, इनके बाद उद्योतकर (ञुठी श॰) वाचस्पति मिश्र (नवीं शती) जयन्त भट्ट (नवीं श०) तथा उदयनाचार्य (१० वीं श०) ने वाचस्पति मिश्र ( नवीं शती ) जयन्त भट्ट ( नवीं शती ) 'न्यायवार्तिक' न्याय वार्तिक की 'तात्पर्य टीका' 'न्याय मंजरी' तथा न्याय क्समांजलि द्वारा इस कार्य को पूरा किया। १३ वीं श० में 'नव्य न्याय' के प्रवर्त्तक मिथिला के गंगेश उपाध्याय ने 'तत्त्व चिन्तामणि' की रचना की । इसके बाद पांडित्य की कसौटी उदयन तथा गंगेश के प्रन्थों की ब्याख्या ही रह गई। पहले दो सौ वर्ष तक मिथिला के परिडत नन्य न्याय का विकास करते रहे, १४ वीं शती में बङ्गाल में नवद्वीप का विद्यापीठ स्थापित हुआ। श्रीर श्रगले दो सौ वर्ष तक यह 'नव्य न्याय' का प्रधान केन्द्र रहा। १६ वीं, १७ वीं शतियां नव्य न्याय के इतिहास का सुवर्ण युग हैं। इसी समय बङ्गाल के धुरन्धर नैयायिक रघुनाथ शिरोमिण (१६ वीं श०) मथुरानाथ, जगदीश (१७ वीं श०) श्रीर गदाधर भट्टाचार्य (१७ वीं श०) हुए। इनकी टीकाएं भारतीय पाणिडस्य. प्रखर प्रतिभा श्रीर सुचम विवेचना-शक्ति के उत्तम उदाहरण हैं। बाल की खाल निकालने में कोई दूसरा दार्शनिक नष्य नैयायिकों को मात नहीं दे सकता।

## ६ व शोषिक

वैशेषिक के प्रधान सिद्धान्त न्याय में मिलते हैं। जगत् के सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण बहुत्वमिश्रित वास्तववादी है। यह सात पदार्थ (दृष्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समगय और ग्रभाव) और नौ दृष्य (पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राकाश, काल, दिक्, ग्रात्मा और मन) मानता है। उसकी विशेषता 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना है, इसीलिए यह वैशेषिक कहलाता है। पृथ्वी या जल का एक परमाणु दूसरे परमाणु से जिस विशेषता के कारण विभिन्न है, वही विशेष है। संभवतः वैशेषिक ने ही सर्वप्रथम सुद्ध्युत्पत्ति की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए परमाणुवाद के सिद्धान्त का विकास किया। न्याय ने इसे वैशेषिक मे प्रहण किया।

किया। न्याय ने इसे वैशेषिक से ग्रहण किया।
वैशेषिक दर्शन के सूत्रकार महर्षि कणाद हैं। इनका समय तीसरी श०
ई० पू० समक्ता जाता है। वैशेषिक सिद्धान्तों का स्वतन्त्र रूप से निरूपण
प्रशस्तपाद के 'पदार्थ धर्म संग्रह' में है। इसका समय दूसरी श० ई० है।
प्रशस्तपाद के ग्रन्थ पर व्योमिशित्राचार्य (प्रवीं श०) उदयनाचार्य (१० वीं
श०) श्रीधराचार्य (१० वीं श०) वल्लभाचार्य (१२ वीं श०) ने टीकाएं
लिखीं। श्रारम्भ में न्याय वैशेषिक पृथक थं; किन्तु दशम शती के बाद दोनों
लगभग एक हो गए।

भारतीय दर्शन का प्रधान उद्देश्य दृश्यमान विविधता में एकता का श्रन्वेषण है। न्याय वेशेषिक, सांख्य योग, श्रीर वेदानत भारतीय दर्शन ने इसी को हुँ ढने का यत्न किया है। इंनकी दृष्टि क्रमशः की विशेषता सूच्मतर श्रीर सूच्मनम होती गई है। दर्शन का चरम विकास श्रद्धैतवाद में उपलब्ध होता है जिसके श्रनुसार सृष्टि के सभी रूप एक ही बहा से विकसित हुए हैं, जगत के दृश्यमान बहुत्व श्रीर नानास्व में श्रान्तरिक एकता है। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खोज श्रीर देन यही है। श्राज धदि संसार श्रनेकता के भीतर तास्विक एकता के सिद्धान्त को भली भांति हृद्यंगम करले तो श्रणुबमों तथा प्रखयहर युद्धों के भीषण श्रास से शाश्वत परिशाण पा सकता है।

## सातवां अध्याय

## गुप्त युग का समाज, साहित्य और विज्ञान

गुप्त युग भारतीय इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण काल है श्रीर श्रपनी

अनेक विशेषताओं के कारण इसे भारत का स्वर्ण युग कहा

गुप्त युग की जाता है। इसकी पहली विशेषता चार सौ वर्ष के विदेशी विशोषताएं शायन के बाद दंश का स्वतंत्र होना, तथा एकछत्र शायन के नीचे संगठित होना था। १०० ई० के लगभग उत्तरी-भारत में संयुक्त शन्त तक श्रौर पश्चिमी भारत में उत्तरी महाराष्ट्र, काठिया-वाड़, गुजरात त्रीर श्रधिकांश राजपुताने में कुशाणों त्रीर शकों का शासन था । सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय रंग में रंगे जाने पर भी. जातीय दृष्टि से ये विदेशी थे। कुशाणों को संयुक्त-प्रान्त से मध और नाग राजात्रों ने खदेड़ा तथा पूर्वी पंजाब से योधेयों त्रोर कृणिन्दों ने; तीसरी शती में सासानी साम्राज्य के उत्कर्ष से कुशाण शक्ति बिलकुल चीण हो गई। शकों की शक्ति का नहाराष्ट्र में यातवाहनों ने और राजपूताना में मालवगण ने उच्छेद किया। तीमरी शती के अन्त तक समुचा भारत दिदेशी दामता से सुक्त हो गया। किन्तु उस समय तक वह अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा था। गुप्तों ने चौथो, पांचवीं शती में (३६० ई० ४६० ई०) इस देश के बड़े भाग में एकछुत्र शायन ऋीर शान्ति की स्थापना की। काफी समय तक हुए। के दाँन खट्टे करके भारत को रत्ता की। इस युग की दूसरी विशेषता त्रभूतपूर्व समृद्धि है। इन दिनों भारत का विद्शी व्यापार बहुत उन्नत था। इससे पहले सानवाहन युगं में हो रोम को भारत से इतना माल भेजा जाता था कि उसका मुख्य चुकाने के लिए उसे कई करोड़ सोने के सिक्के भारत भेजने पड़ते थे, उस समय एक रोमन लेखक ने यह शिकायत की थी कि "भारत रोम से प्रतिवर्ष साढ़े पांच करोड़ का सोना खींच लेता है और यह

'कोमत हमें ऋपनी विलासिता ऋौर ऋपनी स्त्रियों की खातिर देनी पड़ती है'।" इस युग में ब्यापार श्रवने चरम उन्कर्ष तक पहुँच गया श्रीर खुदाइयो' सौँ मिले सोने के सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि ग्रन्य देशों का सोना यह बहा चला श्रा हा था। तीसरी विशेषता चीन, उध्य एशिया, जावा, समात्रा, कोचीन, चीन, अनाम और बोर्नियो तक भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्व-ब्यापी श्रमार है । यदि त्राज चीन, जावा ग्रौर भारत में सांस्कृतिक एकता है तो इसका कारण गुप्त युग के कुमारजीव श्रीर गुणवर्मा सदश श्रचारक हैं। जोथी विशेषता भारतीय प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास तथा अभूतपूर्व बौद्धिक उक्कर्ष है। इसी युग में संस्कृत साहित्य में कालिदास-जैसे महाकवि हुए, मृच्छकटिक श्रौर मुद्राराचम नाटक बने, पौराणिक माहित्य ने श्रपना बहुत कुछ वर्तमान रूप धारण किया । दर्शन में नहायान के माध्यमिक और विज्ञान-वादी सम्प्रदाय, तथा यसुबन्धु, ग्रसंग त्रार्यदेव त्रादि बौद्ध तथा श्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर, समन्त भद्र जैसे जैन दार्शनिक उत्पन्न हुए ब्रीर भारतीय दर्शन को इन्होंने अनेक सर्वथा नवीन और मौलिक विचार प्रदान किये। विज्ञान के ज्ञेत्र में दशांश गणना-पढ़ित श्रीर दिल्ली की लोहे की कोली इसी युग की देन हैं। पांचवीं विशेषता ललित कलायों की चरम सीमा तक उन्नति है। ग्रजन्ता के जगन्त्रसिद्ध चित्र इसी युग में बने। इस काल की मूर्तियाँ अगले युगों के चित्रकारों के लिए आदर्श का काम करती रहीं। छुठी निशेषना यह है कि इस युग ने हिन्दू धर्म को वर्तमान रूप प्रदान किया। गुप्त सम्राटों के प्रबल प्रोत्साहन से बैप्णव धर्मका उत्कर्ष हुन्ना। सर्वा गीए सांस्कृतिक समुन्नति की दृष्टि से भारतीय इतिहास का कोई अन्य युग इस युग की समता नहीं कर सकता।

गुष्त युग के धर्म, शासन-प्रणाली श्रीर कला का विवेचन पांचर्वे, ग्यारहवें श्रोर बारहवें श्रध्यायों में हुश्रा है। श्रतः यहाँ केवल तत्कलीन समाज, साहिन्य श्रीर विज्ञान का विवेचन किया जायगा।

### १ सामाजिक दशा

भारतीय समाज का मूल श्राधार वर्ण-व्यवस्था समभी जाती है; किन्तु गुप्त युग तक यह बहुत लचकीली थी। जात-पांत का विचार वर्गा-ठयवस्था परिपक्व नहीं हुआ था। खान-पान, विवाह और पेशे विषयक वर्तमान कठोर ब्यवस्थाएं नहीं चालू हुई थीं। इस काल की स्मृतियों में केवल शूद्धों के साथ ही खान-पान का निषेध है; किन्त इनमें भी अपने कृषक, नाई, ग्वालं और पारिवारिक मित्र को अपवाद माना गया है। ग्रह होने पर भी इनके साथ खान-पान में कोई दोष नहीं है। उस समय समाज में श्रायः सवर्ष विवाह होने लगे थे किन्तु असवर्ष विवाहों को भी बैंध माना जाता था। अनुलोम (उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न-वर्ण की स्त्री का सम्बन्ध) श्रीर प्रतिलोम (निम्न वर्ण के वर के साथ उच्च-वर्ण की कन्या का सम्बन्ध) दोनों प्रकार के विवाह अचलित थे। वाकाटक राजा रुद्रसेन ने कट्टर ब्राइण होते हुए श्रभावती गुप्ता का विवाह वैश्यजातीय गुप्त कुल में किया। ब्राह्मण कदम्बों ने भी अपनी कन्याएं गुप्तों को दी थीं। विभिन्न वर्णों के अतिरिक्त विभिन्न जातियों में भी विवाह होता था। आन्ध्र के ब्राह्मण इच्चाकु राजात्रों ने उउजयिनी के शक राज-परिवार की कन्या स्वी-कार की थी।

गुष्त युग में पेशों की दृष्टि से भी वर्ण-व्यवस्था के नियम सर्वमान्य नहीं हुए थ। ब्राह्मण अध्ययन-अध्यापन आदि स्मृति-अतिपादित छः कर्मी के अति-रिक्त ब्यापार, शिल्प और नौकरी के पेशे करते थे। वे चित्रयों का काम करने, स्रु वा छोड़कर तलाार पकड़ने में भी संकोच नहीं करते थे। वाकाटक और कदम्ब वंशों के संस्थापक विन्ध्यशक्ति और मयूर शर्मा ब्राह्मण थे। गुष्त-सम्नाट् वैश्य थे। अनेक चित्रय व्यापार और व्यवसाय करते थे। इस युग में श्रू हों का काम तीनों वर्णों की सेवा नहीं था। वे व्यापारी, शिल्पी और कृषक का काम कर सकते थे। उनमें अनेक सेना में ऊंचे पदों तक पहुँचते थे। इस काल में यद्यपि स्मृतिकार सवर्ण विवाहों पर बल दे रहे थे; किन्तु

उनकी ब्यवस्था सर्वमान्य नहीं हुई थी। इसीलिए इस समय हिन्दू समाज ने बाहर से स्नाने वाली विदेशी जातियों को स्नपने में पचा लिया।

गुप्त युग से पहले मौर्य तथा सातवाहन युगों में भारतीय समाज ने युनानी, शक, पहलव श्रीर कुशाण अपने में विलीन कर विदेशियों को लिये थे। १४० ई० तक पंजाब के कुशास हिन्दू बनाना पश्चिमी भारत के शक भारतीय बन चुके तीसरी शताब्दी में श्रान्ध्र के इच्चाक के पाणिग्रहण में दोष नहीं समकते थे। गुप्त युग में हिन्दू समाज की पाचनशक्तिः बड़ी जबर्दस्त थी, वे एक पीढ़ी ही विदेशियों को भारतीय बना लेते थे। हूण श्राक्रान्ता तोरमाण का बेटा मिहिरकुल पक्का शैव था। इसी समय जावा, सुनात्रा, बोर्नियो त्रादि टापुत्रों तथा इराक ग्रीर मीरिया में हिन्दू धर्म फैला हुन्ना था। यह मंभव है कि इन सब प्रदेशों में काफी विदेशियों को हिन्दू बनाया गया हो। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस समय तक वर्तमान काल का यह विचार दृदमूल नहीं हुन्ना कि हिन्दू समाज में प्रवेश केवल जन्म द्वारा हो सकना है। हिन्दू धर्म से जो भी प्रभावित हो, वह हिन्दू श्राचार-विचार श्रीर संस्कार ग्रहण करके एक ही पीढ़ी में शादी-व्याह द्वारा हिन्दू समाज का श्रिभनन श्रंग बन जाता था। कहर ब्राह्मण भी विदेशियों के साथ विवाह बुरा नहीं समस्ते थे। इस प्रकार हिन्दू समाज में दुमरी जातियों को श्रपने में विलीन करने की सामर्थ्य गुप्त युग तक प्रजुर मात्रा में विद्यमान थी। यह शक्ति मध्य युग में विलकुल नष्ट हो गई।

किन्तु वर्तमान छूत-छात एस समय में थोड़ी-बहुत मान्ना में श्रवश्य थी।
फाहियान के वर्णन से स्पष्ट है कि चागडाल मुख्य बस्ती से
त्रास्पृश्यता बाहर रहते थे श्रीर बस्ती में श्राने पर सड़क पर लकड़ी पीटते
हुए चलते थे ताकि उसके शब्द से सब लोगों कोउ नकी
उपस्थिति का ज्ञान हो सके श्रीर वे उनके सम्पर्क से दूषिन होने से बचे रहें।

गुप्त युग में बाल-विवाहों का प्रचलन काफी हो गया था। इससे पहले कुगों के मनु त्रादि स्मृतिकार उपयुक्त वर न मिलने पर कन्या

विवाह के पिता को उसे श्रविवाहित रखने की श्रनुमित देते हैं, किन्तु इस युग को याज्ञवलय और नारद-जैसी स्मृतियां श्रतु काल से पहले कन्या की शादी न करने वाले श्रिभमावक को नरकगामी बनाती हैं। उस समय विधवा-विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने संभवतः ३७४ ई० में ध्रुवदेवी से इसी प्रकार का विवाह किया था। कुछ श्रवस्थाओं में स्त्री श्रपना पहला पित छोड़कर दूसरे पुरुष संविवाह कर सकती थी। दूसरा विवाह न करने वाली विधवाएं प्रायः ब्रह्मचारिणी रहती थीं। सती प्रथा का व्यापक प्रचार और धार्मिक महत्वन था। इस युग में सती होते का केवल एक ही ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त के सेनापित गांपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी चिता पर चढ़ी थो।

उच्च वर्गों में इस समय स्त्रियों की स्थिति बड़ी उन्तत थी। वे शासन-प्रवन्ध में अमुख भाग लेती थीं। कुछ भान्तों में, विशेषतः स्त्रियों की कन्तड़ भदेश में, वे भान्तीय शासक और गाँव के मुखिया स्थिति का भी कार्य करती थीं। दिख्या में स्त्रियों को एथक पर्दे में रखने की परिपाटी नहीं थी। वहां के राज-परिवारों की स्त्रियां अभिलेखों में न केवल संगोत और नृत्य में प्रवीण बताई गई हैं किन्तु

स्त्रिया श्रामलेखा में ने केवल संगात श्रारं नृत्य में प्रवाण बताई गई है किन्तु वे सार्वजानिक रूप से इन कलाश्रों में श्रपने नैपुण्य का भी प्रदर्शन करती थीं। कुलीन स्त्रियां उच्च शिच्चा प्राप्त करती थीं।

किन्तु यह उन्नत स्थित उच्चवर्ग की नारियों की ही थी। साधारण स्त्रियों की दशा गिर रही थी। बाल-विवाह प्रचलित होने से उनका उपनयन श्रसंभव हो गया। याज्ञवल्क्य ने उन्हें उपनयन श्रौर वेदाध्ययन का श्रनधिकारी माना। वैदिक शिचा न होने पर भी स्त्रियों को कला श्रौर साहित्य की शिचा दी जाती रही। इस युग में शील भट्टारिका श्रीद श्रनेक स्त्री लेखिकाएं श्रौर कवियित्रयां हुईं। स्त्रियों के पुरानं श्रधां गिनी श्रौर समानता के श्रादर्श में इस युग में परिवर्त्तन श्राने लगा। स्त्रियों पर पित की प्रभुता बढ़ने लगी। कालिदास ने लिखा है—"पित ही स्त्री का स्वामी है, वह जो चाहे कर सकता है।"

गुष्त युग की एक बड़ी विशेषतायह है कि इस समय तक भारतीयों का सामाजिक और वैयक्तिक जीवन बड़ा सन्तुलित था। धर्म, जीवन का अर्थ, काम, मोच नामक चारां पुरुषार्थों का उचित उपभोग अदर्श जीवन का आदर्श समभा जाताथा। बाद में भारतीय जीवन में धर्म की प्रधानता हो गई। परलोक के लिए इहलोक की उपेचा को जाने लगी, आधकांश समय बत तथा पूजा-पाठ को दिया जाने लगा, संन्यास को उच्च और काम को हेय दृष्टि ये देखा जाने लगा, किन्तु गुष्त युग तक ऐसा नहीं था। अर्थ और काम को धर्म और मोच के समान महत्ता थी। समाज चारों पुरुषार्थों की श्राप्त के लिए तुल्य रूप से यन्त करता था। गुष्त युग की चौमुखी उन्तित का मूल कारण यहां है। इस काल में जहां धर्म और दर्शन में उन्तित हुई, वहां साहित्य, लितन एवं उपयोगी कणाओं छार विज्ञानों का भी उत्कर्ष हुआ।

### २ साहित्य

गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ। संस्कृत के परम अनुरागी गुप्त राजाओं की शीतल छुत्र-छाया उसकी सर्वां गीण समुन्नित में सहायक सिद्ध हुई। इसके प्रचार का इतना उत्साह था कि राजशेखर के कथनानुसार इन्होंने अपने अन्तः पुर में भी संस्कृत के प्रयोग का आदेश दे रखा था। यह समरण रखना चाहिए कि केवल इस युग में ही संस्कृत राष्ट्र-भाषा बनी। इनसे पहले के सातवाहन और इच्वाकु राजा कहर ब्राह्मण होते हुए भी प्राकृत के पोषक थे। जैन और बौद्ध भी पाली नथा प्राकृतों का व्यवहार करते थे। किन्तु संस्कृत के वेशाल शब्दकोश. तथा सर्वविध अभिव्यंजक सामर्थ्य के कारण वे इस और आकृष्ट हुए। बौद्धों ने पहली दूसरी शब्द संस्कृत को अपना लिया। महायान सम्प्रदाय के आचार्यों ने अपनी अथक रचनाएं इसी भाषा में कीं। संस्कृत उस समय भारत के समूचे शिचित वर्ग की भाषा थी। गुप्तों को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उन्होंने इसे राजभाषा बनाया। पहले जो स्थान प्राकृतों को मिला था, वह अब

संस्कृत ने पाया। सारे देश के दार्शनिकों, किवयों, शासकों की भाषा होने से संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई। भारत ही नहीं बृहत्तर भारत में मलाया, जावा, सुनात्रा, बालि, बोर्नियो श्रोर चीन तक उसका प्रसार हुआ। केवल गुप्त युग में संस्कृत की यह स्थिति रही है। इससे पहले प्राकृतों का प्रचार था, छुठी श० ई० से दिच्चण में द्विड भाषाएं राजकीय लेखों में इसका स्थान ले लेती है। मंस्कृत साहित्य की श्रनेक श्रेष्ठ कृतियां इसी काल में लिखी गईं।

संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध किन इस युग में हुए। महाकिव कालिदास इसी काल के माने जाते हैं। रघुवंश, कुमार-मंभव,
सांस्कृत के किन मेघदूत नामक कान्य और मालिवकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशो
और नाटककार तथा अभिज्ञान शाकुन्तल नामक नाटक उनकी असर
कृतियां हैं और इनमें भारतीय आदर्श जिस पूर्णता से अगट
हुए हैं, वैसे शायद आज तक किमी अन्य रचना में नहीं हुए। वे संस्कृत
के सर्वश्रेष्ठ किन हैं। शूद्रक का मृच्छकिटक, विशासदन्त का भुद्रागात्तस,
भारित का किरातार्जनीय भर्त हिरि के नीति, श्रंगार और वैराग्य शतक इसी
काल की कृति हैं। समुद्रगुप्त की दिग्विजय का वर्णन हिरिपेण ने अपनी
श्रांजल और असाद गुण्युक्त संस्कृत में किया है। संस्कृत कथा-माहित्य का
एक अमर रन्न विष्णुशर्मा का पंचतन्त्र इसी युग की देन हैं, संभार की
पचास से अधिक भाषाओं में इसके दो सी के लगभग अनुवाद हुए हैं।

काव्य साहिश्य के श्रतिरिक्त इस युग में व्याकरण श्रादि शास्त्रों से
सम्बन्ध रखने वाला साहिश्य विकस्तित हुआ। हिन्दुओं में
शास्त्रीय पाणिनि, कान्यायन और पतंजिल के प्रन्थों का श्रादर था,
शाहित्य किन्तु बौढ़ों में चन्द्रगोमी नामक बङ्गाली बौढ़ भिन्नु द्वारा
विरचित चन्द्र व्याकरण बड़ा लोकिश्य हुआ। इसका
श्राधार पाणिनि की श्रष्टाध्यायी है, किन्तु वैदिक स्वर-प्रक्रिया और व्याकरण
छोड़ दिया गया है। इसका समय छठी श० का पूर्वार्ध है। श्रमरकोश एक
बौद्ध श्रमरसिंह की कृति है। छन्द शास्त्र का विवेचन इस समय श्रुतबोध

तथा वराह भिहिर की वृद्ध संहिता तथा श्रीम पुराण में हुश्रा। चित्रकला का प्रतिपादन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किया गया। कामन्दकीय नीतिसार श्रीर वास्त्यायन का काम शास्त्र भी इसी युग की रचना है।

पुराण भारत में बैदिक युग से चले त्रा रहे थे। उनका एक प्रधान श्रंग
शिचीन वंशों का वर्णन था। गुप्त युग के प्रारम्भ में इनका
धामिक नवीन संस्करण हुत्रा, इसमें ३४० ई० तक की घटनाएं
साहित्य जोड़ दी गईं। ब्रह्मा, बिप्णु, महेश के माहात्म्य का वर्णन
किया गया, किन्तु बनों श्रीर श्रनुष्टानें को महत्त्व देने वाला
भाग स्रभी तक इनमें नहीं जुड़ा था।

याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, पराशर और बृहस्पति की स्मृतियां इसी.
युग में वेनी इनमें याज्ञवल्क्य बड़े। सुख्यवस्थित और क्रमबद्ध स्मृति है।
इसमें आचार, ब्यवहार (दीवानी कान्न) और प्रायिश्वत्तों का तीन भागों
में पृथक् वर्णन है। इस समय के दीवानी कान्न के विकास की सूचना नारद और कात्यायन से मिलती है।

गुष्त काल में यहां भारतीय दर्शनों पर भाष्यों श्रोर शामाणिक प्रन्थों का निर्माण हुश्रा। ईश्वर कृष्ण ने मां स्य दर्शन के सबसे सुन्दर दृशिनिक श्रोर शामाणिक प्रन्थ 'मां स्य-कारिका' का प्रणयन किया। भाहित्य न्यायभाष्य के लेखक वात्स्यायन श्रोर इस भाष्य पर न्यायवार्तिक नामक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखने वाले उद्योत-

कर इसी काल की विभूति हैं। वैशेषिक का श्रीसद्ध प्रम्थ प्रशस्तपाद कृत पदार्थ मंग्रह मीमांसा के शावर तथा योग दर्शन के व्यास भाष्य इसी काल में बने। बोद्ध दर्शन के अधिकांश श्रेष्ठ आचार्य गुप्तयुग में हुए। विज्ञानवाद के संस्थापक मैत्रेय, इस सम्प्रदाय के प्रवर्धक आक्ष्मार्य वसुबन्धु माध्यिषिक न्याय के जन्मदाता दिङ्नाग को उत्पन्न करने का श्रेय इसी युग को है। महायान के अन्य गुष्तकालीन आचार्यों में स्थिरमित, शंकर स्वामी, धर्मपाल, स्थिवर बुद्धपालित आर्यदेव (२००-२१०), भाविववेक, चन्द्रकीर्त्ति, वैभा-सिक सम्प्रदाय के संवभद्ध स्थिवरवाद सम्प्रदाय के बुद्धधोष, बुद्धदत्त, धर्मपाल उल्लेखनीय हें। इनके नहत्त्वपूर्ण प्रन्यों का पिछले अध्याय में निर्देश किया जा चुका है।

जैन माहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल ग्रसाधारण महत्त्व रखता है। इस युग में सर्व प्रथम जैन-धर्म के ग्रन्थों (त्र्यागमेां) को ४४३ ई० मे वल्लभी में लिपिबन्ध किया गया, यह कार्य देवार्घगण के सभापतिहा में हुई जैन महासभा ने किया। इसके श्रतिरिक्त इस काल की दो श्रन्य बड़ी घटनाएं जैन न्याय का स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में विकास श्रौर जैनेन्द्र ब्याकरण की रचना है। जैन न्याय के संस्थापक श्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर ( १ वीं शती का उत्तरार्घ, छुरी, श० का पूर्वार्घ) थे। 'न्यायावतार' की रचना कर उन्होंने . जैन न्याय को जन्म दिया। इनके ग्रन्य ग्रन्थ 'सम्मति तर्क सूत्र' तथा तत्त्वार्थ टीका हैं। ये केवल नोरम विषय पर लिखने वाले शुष्क दार्शनिक ही नहीं थे. किन्तु 'कल्याण मन्दिर' आदि अनेक सरम स्तोत्रों के निर्माता हैं। 'जैनेन्द्र च्याकरण' के अणेता 'पूज्यपाद' देवनन्दि थे । जिस प्रकार चन्द्रगोमी ने बौद्धो' के संस्कृत अध्ययन के लिए चान्द्र व्याकरण बनाया, वैसे ही इन्होंने जैन धर्मावलम्बियों के लिए जैनेन्द्र ज्याकरण की रचना की । यह पाणिनि ज्याकरण का ही संज्ञिप्त संस्करण है। इसके छोटे श्रीर बडे दो रूप हैं, छोटे में लगभग ३००० सूत्र हैं श्रौर बड़े में ३७६०। गुप्त युग के श्रन्य जैन श्राचार्यी जिन भद्रगिण, सिद्धसेन गिण श्रीर समन्तभद्र उल्लेखनीय हैं । समन्तभद्र श्रपने समय ( ४ वीं श० ) के प्रकारड जैन दार्शनिक थे। उन्होंने 'युनुद्ध यशासन' में जैन दर्शन के सिद्धातों की विवेचना की है। 'स्याद्वाद' की शसिद्ध विचार धारा का जन्म इसी काल में हुआ।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि गुप्त युग न केवल हिन्दू धर्म श्रोर साहित्य की उन्नति का काल था, श्रिपतु बौद्ध श्रोर जैन संस्कृत वाङ्मय का भी चरम उत्कर्ष इस काल में हुश्रा। यह तीनों धर्मों के साहित्य का समान रूप से स्वर्ण युग है।

## ३ व ज्ञानिक उन्नति

गुप्त युग में भारत ने वैज्ञानिक क्षेत्र में श्रसाधारण प्रगति श्रीर श्रनेक

नवीन त्राविकार किये। प्राचीन काल में इससे पहले या इसके बाद किसी अन्य युग में उपयोगी शिल्पों तथा विज्ञानों का इतना उत्कर्ष नहीं हुआ। इसीलिए भारत उस समय वैज्ञानिक दृष्टि से संसार का नेता और अग्रगण्य देश बना। प्रायः ह कहा जाता है कि भारतीय सदा आध्यास्प्रिक तत्त्व- चिन्तन में ही डूबे रहते थे; किन्तु गुप्त युग में प्रायः सभी भौतिक विज्ञानों का उच्चतम विकास इस धारणा का खण्डन करता है।

श्रंकगिएत के त्रेत्र में गृप्त युग की सबसे बड़ी खोज श्रीर देन दशगुणीत्तर श्रंक लेखन-पद्धति थी। चौथी शती ई० में भारत ने इसका त्राविष्कार किया। इसमें पहले नौ श्रंकों श्रीर श्रुन्य द्वारा गिगित मब संख्यायें प्रकट की जाती हैं, नौ श्रंक समाप्त होने पर एक के ग्रागे श्रन्य बढाकर दस बना लिया जाता है दाई ग्रोर शून्य जोड़कर दहाई, मैंकड़ा, हजार आदि संव्याएं प्रकट की जाती हैं। श्रंकों का मान उनकी स्थिति पर होता है। अब हमारे लिए यह पद्धति इतनी स्वाभाविक हो गई है कि हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे पूर्वजों को इस श्र्णाली के त्राविष्कार से पहले १११ लिखने के लिए कितना भंभर करना पडता था। उन दिनों ने। श्रंकों के श्रितिरिक्त, दुस, बीस, तीस चालोस, पचास, सौ, हजार त्रादि के लिए प्रथम चिह्न थे। उपयुक्त संया लिखने के लिए उन्हें एक. दम श्रीर सी के श्रंकों की जोड़कर लिखना पड़ता था, ठीक बैमे ही जैसे घड़ियों पर रोमन अंकों में छः या ग्यारह के लिए क्रयशः पांच और एक के सचक वी () तथा ब्राई ( ) ब्रोर इस ता एक के चिह्न एक्स ( ) तथा ( ) जोड़ने पडते हैं। भारतीय त्राविकार से पहले विभिन्न सं यात्रों के सूचक चिन्ह जोड़ कर बनाया जाता है। यह पद्धति बहुत ही जटिल थी। योरोप में १२ वीं शती तक इर्पा का श्रयोग होना था। भारत से दशगुणोत्तर श्रंक लेखन श्राबों ने सीवा और उन्हों। इसे योरीप वालों को मिखाया। योरीपियन इसीलिए इन्हें अरबी अंक कहते हैं और स्वयं अरब वाले भारत (हिन्द) से ब्रहरा करते के कारण इन्हें 'हिन्दमा' का नात देते हैं। इब्न वशिया (नवीं श०) म्रलमपुदी (१० वीं श०) म्रलबेरूनी (११ वीं श०) इस म्रंक लेखन की खोज का श्रेय भारतीयों को देते हैं। यह श्रव तक ठीक तरह ज्ञात नहीं हुश्रा कि भारत में इसका श्राविष्कार किसने, कब श्रोर कैसे किया ? किन्तु पांच्वीं श॰ श्रावंभट ( ४६६ ई० ) के प्रन्थों में इसका स्पष्ट उल्लेख है, श्रतः उससे कम-से-कम एक शती पहले इसका श्राविष्कार हो चुका होगा । इसमे गणित की गणनाश्रों में बड़ी सुविधा हुई, श्रतः इसे सब गणितज्ञों ने प्रहण किया, श्रावंभट ने वर्गमूल श्रोर धनमूल निकालने की पद्धति इसी विधि के श्राधार पर दी है। साधारण जनता में इसका प्रयोग श्रचलित होने में काफी समय लगा। ६६५ ई० के संरवेद श्रभिलेख में सर्व प्रथम इसका व्यवहार किया गया है।

गुप्त युग के गणित पर प्रकाश डालने वाली केवल दो रचनाएं हैं—
बल्शली पोथी और आर्यभट का आर्यभटीयम्। पेशावर शहर के पाम
बल्शली गाँव में जमीन खोदते हुए एक किसान को १८६१ ई० में पहली पोथी
मिली थी, यह बड़ी खिण्डत दशा में है, दृगरी पुस्तक प्रसिद्ध ज्योतिषी
आर्यभट की ४६६ ई० में पाटलिपुत्र में लिखी कृति है। इनमें न केवल भिन्न,
वर्गमूल, घनमूल आदि प्रारम्भिक नियमों का वर्णन है किन्तु माधारण मंख्याओं
वर्गी और घनों की अंक गिलतीय श्रेणी धात किया, मूल किया आदि जटिल
विषयों का भी विवेचन है। ज्यामिति के चेत्र में वृत्त और त्रिभुजों की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का संकेत होने से यह स्पष्ट है कि भारतीय यूक्तिड की
ज्यामिति की पहली चार पुस्तकों के अधिकांश माध्यों का ज्ञान रखते थे।
आर्यभट के प्रन्थ में अलम्बात्मक ज्यामिति के प्रश्नों का विवेचन है तथा पाई का
(॥) मान भी उस समय तक निकाले गए अन्य मानों से अधिक शुद्ध है।
श्वीज गांणत में चार अज्ञात राशियों के समकालिक समीकरणों तथा एकधातिक
अनिर्धारित गुण्कों का हल द्वं ढ लिया गया था।

सब विद्वान् इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय इस युग में नाणित की तीन में दो शाखाओं श्वंकगणित श्रीर बीजगणित में श्रपने समसामियक श्वृतानियों से आगे बढ़े हुए थे।

गुप्त युग का समसे बड़ा ज्योतिकी आर्यभट ४७६ ई० में पाटलिपुत्र में

उत्पन्न हुन्रा, २३ वर्ष की श्रायु में इसने श्रपना प्रसिद्ध प्रम्थ ज्य तिप 'श्रार्यभटीयम्' लिखा। वह भारत के महान् वैज्ञानिकों में से है। उसने भिकन्दरिया के यूनानी ज्योतिषियों के सिद्धान्तों

का भी गहरा अध्ययन किया था। वह यह ज्ञात करने वाला पहला भारतीय था कि पृथ्वी अपने अज्ञ के चारों ओर घूमनी है। उसने सर्व अथम ज्योतिष में जीवा का उपयोग ज्ञान किया, प्रहों तथा प्रहणों संबन्धी अनेक गणनाएं कीं। उसने जो वर्षमान निकाला, वह यूनानी ज्योतिषी टालभी द्वारा निकाले काल से अधिक शुद्ध है। यही एक भारतीय ज्योतिष की उत्कृष्टता का पर्याप्त एवं पुष्ट प्रमाण है। इस काल का दूसरा ज्योतिषी वराहमिहिर छठी श० के उत्तरार्ध में हुआ। उसने अपने 'पंच सिद्धान्तिका' में तीसरी चौथी शतियों में भारत में प्रचलित विभिन्न सिद्धान्तों का परिचय दिया है। इस समय भारत पर यूनानी ज्योतिष का भी प्रभाव पड़ा, संस्कृत ने केन्द्र, हारिज, द्रेक्काण आदि शब्द यूनानी भावा से प्रहण किये, ज्योतिष के प्राचीन पांच सिद्धान्तों में एक रोमक (रोमदेशीय) भी है। भारतीय यूनानी ज्योतिषयों की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे किन्तु यह सब होते हुए यूनान का प्रभाव अध्यक्ष और नगण्य था। भारतीय स्वतन्त्रतापूर्वक गणनाओं द्वारा जिन परिणामों पर पहुँचे थे, वे यूनानियों के परिणामों से अधिक शुद्ध थे।

चरक और सुश्रुत दृगरी श० ई० तक बन चुके थे, इस युग में छठी श० ई० में इन दोनों संहिताओं का सार वाग्मट ने अष्टांग संग्रह अश्रुर्वेद में दिया। इस युग का दूसरा श्रिस्ड प्रन्थ 'नवनीतकम्'है। यह १८६० ई० पूर्वी तुर्किस्तान में कृचा से मिला था। इसमें भेल, चरक, सुश्रुत संहिताओं के उपयोगी नुस्खों और योगों का संग्रह है। जो बौद्ध प्रचारक मध्य एशिया में श्रचार करने जाते थे, वे संभवतः इस प्रन्थ का प्रयोग करते थे। इसमें लहसुन के गुणों का वर्णन तथा सर्व विष का प्रभाव दूर करने के मंत्र है। आयुर्वेद में प्रधान रूप से चिकित्सा के लिए वानस्यतिक अोषधियों का प्रयोग होता था किन्तु पारे तथा अन्य धातुओं के योगों का श्रयोग प्रचित्तत हो रहा था। पश्रु-चिकित्सा पर भी इस युग के पिकृते भाग में

पालकाप्य का 'हस्त्यायुर्वेद' लिखा गया । इसके १६० ऋध्यायों में हाथियों की प्रधान बीमारियों, उनके लक्त्या तथा उनका ऋष्येषघ एवं शल्योपचार दिया हुआ है।

दमरो श० ई० में श्राचार्य नागार्जन ने न केवल माध्यमिक सम्प्रदाय के दार्शनिक मिद्धान्तों को जन्म दिया किन्तु रसायन श्रीर रसायन ऋौर धातुशास्त्र का भी गहरा ऋध्ययन करके इन शास्त्रों की उन्नति का श्री गर्णश किया। वे लोहशास्त्र के असेता माने धातुशास्त्र जाते हैं। इस युग में उनके शिष्यों ने इसकी खोज जारी रखी होगी। हमें उनकी विस्तृत ज्ञान नहीं, किन्तु इस युग के लोहशास्त्र की उन्नति का उबलन्त प्रमाण कतुब मीनार के पास की लोहे की कीलो है। २४ फी० ऊंची और ६॥ टन भारी इस लाट ने पारचात्य विद्वानी की आश्चर्य में डाला हुआ है। पश्चिम में लोहे के इतने बड़े स्तम्भों की ढलाई पिछली शती से ही होने लगी है। जंगरहित लोहा इस सदी की खोज है किन्तु यह कीली १५०० वर्ष की वपाएं फेजने के बाद भी वैसी ही खड़ी हुई है। इसे किस प्रकार बनाया गया. यह रहस्यमयी गयी त्राज तक नहीं सुलभ सकी। छठी श० के श्चन्त में नालन्दा में ८० फूट ऊंची बुढ़ की ताम्र श्रतिमा थी, इस काल की ७॥ फट ऊंची बुद्ध मूर्त्ति बरमियम में है। ये मूर्त्तियां भी धातुशास्त्र की उन्नति स्रचेत करती हैं।

शिल्प शास्त्र का प्रसिद्ध प्रन्थ 'मानसार' इसी युग की रचना मानी जाती है। वराहिमिहिर की 'बृह्नसंहितां से अन्य अनेक विज्ञानों शिल्प तथा पर प्रकाश पड़ता है। यह प्रन्थ एक प्रकार का विश्वकोश अन्य विज्ञान है और वराहिमिहिर श्रायः सब विज्ञानों में श्रवेश रखने वाले असाधारण विद्वान् थे। वे न केवल धातुशास्त्र रन्न विद्या का उल्लेख करते हैं, किन्तु वनस्पित-शास्त्र, भवन-निर्माण ए । स्थापत्य और ऋनुविज्ञान का भी वर्णन करते हैं। यदि वराहिमिहिर विविध विज्ञानों के अध्ययन के लिए सम्प्रदाय स्थापित कर जाते और उनकी शिष्य-परम्परा गुरू की भांति वैज्ञानक शोध में तत्पर रहती तो भारत मध्य एवं वर्षमान

काल में भी विज्ञान की उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध होता।

गुप्त युग में भारत की जो सर्वागोण सांस्कृतिक समु∞ित हुई उसके श्रेरक कारण क्या थे। इस काल में भारतीय श्रीभा का सर्वतीमुखी गुष्त युगीन विकास क्यों हुया ? इसका पहला कारण गुन्न सम्राटों का उन्नति के कारण विवादित्य की सभा में 'नवरत्न' विद्याना थे, समुद्रगुप्त की कलावियता उसके सिक्कों से स्पष्ट है, नालन्दा-विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रीय कुतारगृत ( ४१४-४४४ ) को हैं। दुसरा कारण इस काल की शान्ति ग्रांर ममृद्धि थी। माहिन्य ग्रीर कलाग्रों की उन्नति इन्हीं अवस्थाग्रों में होती है 'शर ेण रचिते राष्ट्रे शास्त्र चिन्ता प्रवर्त्तते । तीयरा कारण विदेशो में संबन्ध ग्रांर संपर्क था। चीन ग्रांर रोमन साम्राज्य से भारत के सांस्कृतिक र्योह व्यापारिक साबन्ध थे। इतिहास में श्रायः यह देखा गया कि दो विभिन्न संस्कृतियां का सभ्यर्क या संघर्ष बाँद्धिक एवं कलासक क्रियाशोलता को श्रीत्माहित करता है। हम ऊपर दंख चुके हैं कि इस युग में हिन्द और बाह दार्शनिकों के विचार-विभशात्मक श्रावात-अन्यावात से उच्चकोटि का दार्शनिक साहित्य पेटा हुआ। यही दुशा संस्कृतियों के संघर्ष में होती हैं। चौथा कारण भारतीया क दृष्टिकीण की विशाजना, श्रान्माभिमान का श्रभाव, ज्ञान का श्रमाधा ए श्रनुराग श्रांर नम्नता थी। वे श्लोक जाति से ज्ञान श्रीर सचाई लेने को उत्स्क रहते थे वराहिमिहिर ने लिखा था 'यत्रन ( यूनानी ) म्लेझ हैं, पर उनमें ( ज्योतिष ) शास्त्र का ज्ञान हैं, इस कारण वे ऋषियों की तरह पूजं आते हैं।' ग्रार्यभट ने म्लेच्छ यूनानियों की ज्योतिष का ग्रध्ययन किया था । पांचवां कारण स्वतन्त्रता पूर्वक ज्ञान श्रीर विज्ञान के श्रन्वेषण की प्रवृत्ति थी। बोहों ने किसी शास्त्र से बंधे बिना दर्शन के चेत्र में ऊंची-से-ऊंची उड़ानें लीं । श्रार्यभट ने यद्यपि श्रपने से पूर्ववर्त्ती भारतीय श्रीर यूनानी दार्शनिकों के ग्रन्थ पढ़े, किन्तु उसने उनका प्रमाण नहीं माना, उनका ग्रन्धा-नसरण नहीं किया उसका कहना था-''ज्योतिष के सच्चे श्रौर फुठे सिद्धान्तों के समुद्र में मैंने गहरी डुबकी लगाई है, अपनी बुद्धि की नौका से मैं सत्य-ज्ञान के बहुमूल्य मोती निकाल लाया हैं।"

## श्राठवां अध्याय

#### बृहत्तर भारत

श्राचीन काल में भारतीय संस्कृति भारत की सीमात्रों को पार कर जिस विशाल प्रदेश में फैली. उसे बृहत्तर भारत कहते हैं। इसमें बृहत्तर भ(रत साइबेरिया से सिंहज़ ( श्री लंका ) ग्रीर ईरान तथा श्रफ-का स्वरूप ऋौर चेत्र गानिस्तान से प्रशान्त महासागर के बोर्नियो श्रीर बालि टापुत्रों तक का विशाल भूखण्ड है। पुराने जमाने में महत्त्वाकांची भारतीय राजा श्रपनी विशाल सेनात्रों द्वारा भीषण रक्तपात करके चारों दिशात्रों के भूपतियों को परास्त कर दिग्विजय किया करने थे; किन्त भारतीय संस्कृति ने रक्त की एक भी बूंद बहाये बिना भारत के साहसी श्रावासकों, भिन्नश्रों, धर्मदृतों श्रीर व्यापारियों द्वारा एक विलक्त्ण दिग्विजय की। मबसे पहले दिल्ला में लंका को भारतीय मंस्कृति के रंग में रंगा गया । पूर्व दिशा में बर्मा, स्याम, चम्पा ( ग्रनाम ), कम्बोज ( कम्बोडिया ), मलाया, जावा, सुमात्रा, बालि, बोर्नियो तक के भूखएड भारतीय त्रावासकों ने बसाये, यहां त्रनेक शक्तिशाली हिन्दु राज्य त्रीर साम्राज्य स्थापित हुए, यहां के मूल निवासियों ने भारतीय संस्कृति का पाठ पढा। प्राचीन काल में दिच्या पूर्वी एशिया का यह भूभाग भारत का ही ग्रंग समभा जाता था। उस समय युनानी इसे 'गंगापार का हिन्द' कहते थे, श्राजकल यह 'परला हिन्द' कहलाता है। उत्तर दिशा में सम्पूर्ण मध्य एशिया ग्रें।र ग्रफगानिस्तान में--जहां त्राजकल प्रधान रूप से इस्लाम की तृती बोलती है- भगवान बुढ की उपासना होती थी। मध्य एशिया से भारतीय सभ्यता के इतने अधिक श्रवशेष मिले हैं कि भारत के उत्तर में बसे इस प्रदेश को 'उपरले हिन्द' का नाम दिया जा सकता है। पश्चिम में ईरान को भारतीय श्रायों के सजातीय पारसियों ने श्राबाद किया, पश्चिमी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध होने के कारण मिश्री, यूनानी श्रीर श्ररव संस्कृतियों पर भारत ने पर्याप्त प्रभाव छोड़ा।

सांस्कृतिक प्रसार के दो प्रधान प्रेरक कारण थे। (१) श्रार्थिक---वित्तेषणा श्रीर व्यापार मनुष्यों को दूर-दूर के देशों में जाने सांस्क्रतिक प्रसार श्रीर भीषण मंकट उठाने के लिए प्रेरणा देना था। हिन्द-के प्रेरक कारण सहासागर में भारत की केन्द्रीय स्थिति होने से, वह पुरानी श्रीर साधन दुनिया के सभ्य देशों के समुद्री रास्तों के ठीक बीचों-बीच पड़ता था। यहां के निवासी पश्चिम में सिकन्दरिया श्रीर पूर्व में चीन के यमुद्र तक व्यापार के लिए जाते थे। उन दिनों यह समभा जाता था कि बरमा, मलाया, जावा, सुमात्रा में सोने की खानें हैं श्रीर इस प्रदेश को सुवर्ण भूमि श्रीर सुवर्णद्वीप कहा जाता था। अन्य भी जहां कहीं सोने की या सम्पत्ति की श्राशा होती, भारतीय व्यापारी वहां जाते थे। इनका जिन वनेचर श्रीर श्रमभ्य जातियों से सम्पर्क होता, उन पर इनकी संस्कृति का स्वाभाविक रूप से गहरा ग्रसर पड़ता। (२) दूसरा कारण लोक-कल्याण की कामना श्रीर धर्म-प्रचार की भावना थी। इससे श्रनुप्राणित हो ऋषि-सनि श्रौर बोद्ध भिन्न विदेशों की जंगली जातियों में जाते श्रौर भीषण बाधात्रों के बावजद उन्हें सभ्य और उन्नत बनाते। श्रशोक द्वारा प्रचालित धर्म-विजय की नीति से संघटित रूप से भिन्नुश्रों को दूसरे देशों में बौद्ध मन का प्रचार करने के लिए भेजा जाने लगा। इस प्रकार सांस्कृतिक भ्यार के तीन मुख्य साधन ब्यापारी, उपनिवेशक श्रीर धर्मदृत थे। ब्यापारी जहां जाते, वहां श्रज्ञान रूपेण उनके साथ भारत का सांस्कृतिक प्रभाव भी ाहुँचता था। उपनिवेशन का ग्राशय दसरे देशों में भारतीयों का स्थायी रूप ने बस जाना था। यह कार्य या नो कौिएइन्य श्रीर श्रगस्य-जैसे ऋषि-मनि वेदेशों में श्रपने श्राश्रम श्रीर तपीवन स्थापित करके करते या चत्रिय राज-हमार हिन्दु राज्यों की नींव डालकर । सुवर्ण द्वीप में इस प्रकार के अनेक रास्तीय राज्य स्थापित हुए थे। व्यापारी विदेशों में भारतीय संस्कृति का ीज डालते श्रीर हिन्दु राज्य इसे वहां सुदृढ़ करते थे। किन्तु चीन मंगोलिया- जैसे देशों ने धर्मदृतों श्रीर प्रचारकों के श्रनथक श्रध्यवसाय श्रीर भगीरथ प्रयन्न से बौद्ध धर्म ग्रहण किया।

भारत की सीमाओं से बाहर भारतीय संस्कृति सर्व प्रथम श्रीलंका में फैली. दक्षिण दिशा में बहत्तर भारत की यही सीमा थी सांस्कृतिक प्रसार क्योंकि 'इसके बाद वह समुद्र शरम्भ होता है जिसका का ऋम भूमएडल की समाप्ति के साथ भी अन्त नहीं होता। उपरले हिन्द में तीसरी श० ई० प्र० से भारतीयों ने मध्य एशिया में उपनिवेश बसाने शुरू किये, पहली शर्र है में भारतीय संस्कृति चीन पहुंची, वहां से कोरिया और छुठी श० ई० में कोरिय। से जापान । सातवीं शती में इसने तिब्बत में श्रवेश किया ब्रांग तिब्बती धर्म-दृतों ने इसे 13 वीं श० में मंगोली तक पहुंचाया। इनसे यह संगोलिया, मंच्रिया श्रीर माइवेरिया तक फेल गई। 'परले हिन्द' में ईसा की पहली शतियों में हिन्दू चीन, मलाया शायद्वीप, जात्रा, सुनात्रा श्रादि टापुत्रां। में हिन्दू राज्य स्थापित हुए, ग्रार भारतीय संस्कृति का प्रसार हुग्राः। ये राज्य लगभग इड हजार वर्ष तक बने रहे १६ वी श० में इस्लाम ने इनका अन्त किया और इनको सनाक्षिक साथ यहां से हिन्दू संस्कृति का भी लोप हो गया। पश्चिम दिशा में भारत का दक्षिण, उत्तर और पूर्वी दिशाये। का-सा गहरा अभाव नहीं पड़ा, किन्तु लघु पुशिया, ईरान, ईमाइयत, इस्लाम पर थोड़ा मा ग्रमर पड़ा। इन मब का ग्रत्यन्त मंत्रंप में यवाक्रम वर्णन किया जायगा ।

भारतीय अनुश्रु ति के अनुसार श्रीलंका में सर्व अध्यम भारतीय संस्कृति का संदेश ले जाने वाले श्री रामचन्द्र थे, किन्तु सिंहली श्रीलंका इतिहास यह मानते हैं कि छुठी श० ई० पू० में काठियाबाड़ के राजकुनार विजय के नेतृत्व में भारतीयों ने इस टापू का उपनिवेशन आरम्भ किया। तीसरी श० ई० पू० के मध्य में सम्राट् अशोक ने लंका में बौद्धधर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेन्द्र को भेजा। लंका का राजा देवानास्त्रिय तिस्स (२४७—२०७ ई० पू०) उसका शिष्य बना, रानी अनुला भी भिन्नु बनना चाहती थी। अतः तिस्स ने अशोक के पाम दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि वह स्त्रियों को भिन्नुणी बनाने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा को तथा बोधि वृत्त की एक शाखा लंका भेजे। अशोक द्वारा भिजवाई बोधिवृत्त की शाखा अनुराधापुर के एक विहार में रोप दी गई, उस से उगा पेड़ आज भी विद्यमान है और संसार के प्राचीनतम वृत्तों में से गिना जाता है। इसके साथ ही महेन्द्र और संघमित्रा द्वारा लंका में लगाई गई बौद्ध धर्म की शाखा आज बोधिवृत्त की भांति विशाल बन गई है।

तीमरी श० ई० पू० में लंका में बौंद्धधर्म का तेजी से प्रसार होने लगा। राजात्रों ने उसे पूरा मंरचण प्रदान किया। उस समय से यह उस उपदेश का राष्ट्रीय धर्म है। उसे इस बात का श्रेय है कि उसने बौंद्धधर्म की ज्योति को पिछले २२०० वर्षों में प्रतिकृल परिस्थितियों के प्रबल मंभावत में भी अन-विच्छन रूप से प्रदीप्त रखा है। महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि भारत में उनके धर्म का लोप हो गया, अतः जब अन्य देशों को इसका आलोक पाने की आवश्यकता हुई तो लंका ही उनका गुरू बना। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रचीनकाल में मंस्कृति का मूल आधार धर्म ही था, वर्णमाला, भाषा, साहित्य, कला, शिल्प सब उसी के साथ मनुष्य को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने वाली कलाएं स्वतः पहुंच जाती थीं। बांद्धधर्म ने लंका को बाह्मी लिपि नथा पालि भाषा प्रदान की, वहां वास्तु, चित्र, मूर्ति कलाओं का श्रीगर्णेश विकास और परिपाक किया, परस्पर संघर्ष करने वाली विविध जातियों में सांस्कृतिक एकता उत्पन्न कर उन्हें एक सूत्र में पिरोया। लंका में धर्म, साहित्य और कला का कोई चेत्र नहीं छोड़ा, जहां भारत ने अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से ग्रंकित न किया हो।

### उपरला हिन्द

तीमरी श॰ ई॰ पू॰ में श्रशोक के समय से भारतीयों ने मध्य एशिया (चीनी, तुर्किस्तान या तिंकियांग) में भारतीय बस्तियां मध्य-एशिया बसाना शुरू कर दिया था। फाहियान के यात्रा-निवरण तथा इस प्रदेश की श्राधृनिक खुदाइयों से यह प्रतीत होता है कि ईसा की पहली शितयों में भारतीय यहां फैल रहे थे और पांचवीं शती तक समुचा मध्य एशिया भारतीय बन चुका था। फाहियान के शब्दों में लोबनोर भील के पश्चिम की सब जातियों ने भारतीय धर्म और भाषा को महण कर लिया था। चीनी तुर्किस्तान का अधिकांश भाग मरुस्थल है, केवल दित्तण और उत्तर में निद्यों के किनारे कुछ शाद्वल प्रदेशों में बस्तियां बसी हुई हैं। दित्तण में काशगर और यारकन्द तथा खोतन उत्तर में कूचा, कराशहर और तुरफान प्रधान बस्तियां थीं। इनमें खोतन तथा कूचा ने चीन तक भारतीय संस्कृति के प्रमार में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया, दित्तण में खरोष्ट्री लिपि और प्राकृत का प्रचार था; उत्तर में ब्राह्मी लिपि और संस्कृत का।

तीयरी श० ई० तक खोतन बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र बन चुका था। खोतन में तथा निया, चर्चन म्रादि म्रन्य दिल्लिं। बस्तियों में उत्तर-पश्चिमी भारत से इतने ऋधिक भारतीय म्रा बसे थे कि यहां की राजभाषा प्राकृत श्रीर राजलिपि खरोष्ट्री हो गई, चीन की सीमा तक इसका श्रयोग होता था। इस प्रदेश से मिले ८०० के लगभग लेख छप चुके हैं श्रीर ये यहां पर भारतीय संस्कृति के गहरे प्रभाव को सूचित करते हैं। यहां से मिले पत्रों में न केवल भीम, त्रानन्दसेन, बुद्धधोप श्रादि भारतीय नाम हैं किन्तु लेखहारक, दूत, चर, दिवर (लंखक) श्रादि भारतीय सरकारी पद श्रीर संज्ञाएं भी मिलती हैं। राजा को महाराज, देवपुत्र, श्रियदर्शन, देवमनुष्य से पूजित के विशेषण दिये गए हैं। राजाज्ञाएं श्रायः इस वाक्य से शारम्भ होती हैं— महारायः लिहति (महाराजः लिखिन)। मूर्त्ति श्रीर चित्रकला के सब नमूने भारतीय श्रादर्श पर हैं।

उत्तरी बस्तियों में कृचा श्रधान थी। इसे बौद्धधर्म का केन्द्र बनाने का बहुत बड़ा श्रीय कुमारजीय नामक बौद्ध भिन्न को है। यह एक भारतीय राज्य के मंत्री कुमारायण का बेटा था और माता ने इसे काश्मीर के महान् बौद्ध श्राचार्यों से शिन्ता दिलवाई थी। ३८३ ई० में चीनियों ने कूचा पर श्राक्रमण किया, वे कुमारजीव को पकड़कर ले गए, चीन के राजा ने इसका

बड़ा सम्मान किया, इसे संस्कृत प्रन्थों का चीनी अनुवाद करने का कार्य सोंपा। ४६२ ई० में अपनी मृत्यु तक ये ६८ प्रन्थों का भावान्तर कर चुके थे। कूचा तथा अन्य उत्तरी बस्तियों से महायान सम्प्रदाय के बौद्ध धर्म-प्रन्थों के अतिरिक्तः प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य अश्वधोष के दो नाटकों के भी कुछ अंश मिले हैं। कूचा आदि बस्तियों के राजा बौद्धधर्म के भक्त थे, वे हित्पुष्प, सुवर्णपुष्प आदि भारतीय नाम रखते थे। चौथी श० ई० में कूचा में ही बौद्ध मन्दिरों की संख्या दस हजार के लगभग थी।

चीन जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का पहला ख्रीर चंत्रफल की दृष्टि से दुसरा देश है। भारत ने इतनी ऋधिक जनसंख्या ऋौर इतने विस्तृत भूखण्ड को अपनी संस्कृति के रंग में रंगा. चीन यह वास्तव में उसके लिए बड़े श्रभिमान की बात है। चीन में बोद धर्म का संदेश ले जाने का श्रेय कश्यप मातंग श्रीर धर्मरत नामक बाँद्ध भिचुत्रों को दिया जाता है। सम्राट निंगती ( ४७--७६ ई० ) ने इनके लिए राजधानी के पो-मा-सी नामक विहार बनवाया। इन धर्मदतों ने यहां रहते हुए बौडधर्म प्रन्थों के चीनी अनुवादों से इस महादेश की सांस्कृतिक विजय शारम्भ की। २१४ ई० तक बीख भिन्नुत्रीं द्वारा ३५० पोथियो का अनुवाद हो चुका था। १२०० वर्षों तक भारतीय विद्वान श्रपार कष्ट फेलते हुए चीन जाकर संस्कृत प्रन्थों का चीनी भाषान्तर करते रहे। जापानी विद्वान नानजियों के मिंग वंशीय त्रिपिटक की प्रसिद्ध सूची में चीनी में अनुदित १६६२ संस्कत ग्रन्थों का वर्णन है। इस सूची के छपने के बाद बीग्पियों अन्य नये प्रन्थ जिले हैं। स्वावती व्यृह, तज्रच्छेतिका आदि बीमियों ऐसे ग्रन्थ हैं जो भारत में लुप्त हो चुके हैं, इनका उद्धार चीनी प्रनु-वादों से हो रहा है। अश्वघोष, नागार्जुन आदि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिको की जीवनियों का ज्ञान भी हमें चीनी साहित्य से हन्ना है।

२६४ ई० तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रमार शने:-शने हुया, तीसरी से छुठी शताब्दी ई० तक यह वहां बड़ी तेजी से फैला। छुठी शताब्दी ई० के प्रारम्भ में चीन के स्रशोक नू-ती (४०२-४४६ ई०) ने बौद्ध धर्म को अबल राज संरक्तण दिया। कुछ बातों में वह मौर्य सम्राट् से भी श्रागे निकल गया। उसने श्रपने राज्य में न केवल शिण-वध बन्द कराया; किन्तु कपड़ों पर जान-वरों के चित्रों की कढ़ाई भी राजाज्ञा द्वारा निषिद्ध ठहराई; क्योंकि कपडों की कटाई होने पर उनकी हत्या की संभावना थी! ऐसे कहर बौद्ध सम्राटों के श्रवल संरक्षण का थह फल हुश्रा कि छुरी शताब्दी में चीन में बौद्ध-मिन्दरों की संख्या ३० हजार हो गई श्रीर २० लाख व्यक्ति बौद्ध पुरोहित बने। एक चीनी ऐतिहासिक के शब्दों में उस समय तक प्रत्येक घर बौद्ध बन चुका था। इतने श्रिधक ब्यक्ति भिन्नु बनते थे कि मजदूरों के श्रभाव में खेनी का काम उपेक्ति हो रहा था। तांगवंश का समय (६१८-६०० ई०) चीन मे बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग था। तांगवंश सम्प्रयों को इस धर्म के श्रित भक्ति पराकाष्टा तक पहुंची हुई थी। इसी वंश के समय मे युश्रान च्वांग भारत श्राया श्रीर यहां से ६४७ पुस्तकें ले गया, उससे पहले फाहियान श्रादि तथा बाद में इत्यिग श्रभृति सेंकड़ों श्रद्धालु चीनी भारत की नीर्थ-यात्रा करने श्राये। ६६४-६०६ के बीच में इनकी संख्या ३०० थी।

3३ वीं शती में मंगील सम्नाटों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मंगीलों द्वारा इसका असार मंगीलिया, मंचुरिया चौर साइबेरिया में हुन्ना।

बौंड धर्म चीन से कोरिया पहुंचा, पांचवीं शती तक सारा कोरिया बुद्ध का उपासक बन चुका था। छठी क्यान्ती के कोरिया तथा एक राजा ने जापानी क

जापान के लिए उसे क ..ज (२२२ ई०) इनमें बोह धर्म के प्रन्थ नथा मृत्तियां भी थीं। इसके साथ ही एक पत्र में बंह धर्म स्वीकार करने का श्रनुरोध था। शुरू में जापान में इसका कुछ विरोध हुश्रा; किन्तु शीघ ही इसे राज-संरक्षण मिलने लगा। सम्राट् शोम् (७२४-७१६ ई०) ने श्रपार धन-राशि का व्यय कर बुद्ध की एक बहुत बडी कांस्य ध्रितमा बनवाई। यह दुनिया की विशालतम ध्रितमा है, इसकी उंचाई १३९ फीट है। समुचे मध्यकाल में बौद्ध धर्म को राजाश्रों का समर्थन मिलना रहा।

П न 77 शं ङ् Ħ मं ιi क नि के 5-नि ग् में ाने

Ť

१८६७ ई० तक जापान की श्रधिकांश उन्नति का श्रेय बौद्ध धर्म श्रोर भारतीय संस्कृति को था।

यातवीं शती में स्नोंगचन गम्पो ने छोटी-छोटी रियासतें जीतकर शक्ति-शाली तिब्बत राष्ट्र का निर्माण किया। तिब्बत में बौद्ध तिब्बत धर्म के प्रवेश कराने का श्रीय इसी राजा को है। इसने चीन तथा नैपाल के राजाओं की कन्याओं से विवाह किया। दोनों राजकमारियां बोद्ध थीं श्रोर इन विवाहों का वास्तविक परिणाम तिब्बत ग्रोर बोद्धधर्म का पाशिग्रहण था । तिब्बत को वर्णमाला की श्रावश्यकता थी. वह थोन संभोट नामक तिब्बती विद्वान को कश्मीर भेजकर प्राप्त की गई, इसके बाद भारतीय प्रन्थों के अनुवाद से वहां आर्यावर्तीय संस्कृति का त्रालोक र्रुलने लगा । ग्राठवीं शती से तिब्बती राजाग्रों ने भारतीय विद्वानीं को अपने दंश में बुलाना शुरू किया। बौद्ध धर्म के कट्टर भक्त खिस्रोङ (७४३-७८६ ई०) ने नालन्दा के ग्राचार्य शान्त रिचत को निर्मान्त्रत किया (७४७ ई०)। ब्राचार्य को ब्रायु उस समय ०५ वर्ष की थी। इस ब्रवस्था में उन्होंने धर्म-प्रचार के उत्माह में १६ हजार फीट ऊंचे दर्रे श्रीर दुर्गम घाटियां पार कीं । उदन्तपुरी (बिहार शरीफ) के अनुकरण पर तिब्बत में समुत्रे नामक पहला बिहार बनवाने वाले यही थे, उन्होंने सर्वेष्रथम कुछ तिब्बतियों की भिन्न बनाया तथा बौद्ध ग्रन्थों का श्रन्याद किया। इसी समय काश्मीर के श्राचार्य पद्मसंभव ने भारतीय तन्त्रवाद द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म को लोक-प्रिय बनाया। १०२८ में श्राचार्य दीपंकर श्रीज्ञान तिब्बत गए, इन्होंने वज्यान का श्रचार किया । मध्यकाल में तिब्बत में राजाओं की शक्ति चीएा हो गई और उनका स्थान विहारों ने ले लिया। १४०० ई० से तिब्बत में लामावाद्का उक्कर्षहया।

तिब्बत को श्रयभ्य श्रीर बर्बर दशा से निकालकर सभ्यता का पाठ पढाने वाला भारत ही था।

### परला हिन्द

परले हिन्द अथवा दक्तिण पूर्वी एशिया में भारत ने न केवल अपना

सांस्कृतिक प्रसार किया, किन्तु अनेक शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों की भी स्थापना की। यहां पहले इस प्रदेश के हिन्दू उपनिवेशों और बस्तियों का उल्लेख किया जायगा और बाद में सांस्कृतिक प्रभाव का।

फ्रांसिसी हिन्द चीन (वीतनाम) में भारतीयों के दो शक्तिशाली राज्य मीकांग नदी के मुहाने पर वर्त्तमान कम्बोडिया प्रान्त तथा हिन्द चीन के अन्नम में स्थापित हुए। कम्बोडिया प्रान्त में पहले जोमरी राज्य में सातवीं शती तक फुनान नामक हिन्दू राज्य प्रवल रहा श्रीर बाद में कम्बुज का उत्कर्ष हुआ। अनाम शन्त के हिन्दू राज्य का प्राचीन नाम चम्पाथा। इसे समाप्त हुए अभी कुल सवा सौ वर्ष हुए हैं। ये दोनों राज्य डेड़ हजार वर्ष से भी अधिक काल तक टिके रहे।

चीनी प्रन्थों से ज्ञात होता है कि फुनान में पहले जंगली जातियां रहती थीं, स्त्री पुरुष नंगे घूमते थे । उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाने राला हुए न-तीन या कौिएडन्य नामक भारतीय ब्राह्मण था। फुनान इसने वहां की सोमा नामक नागी ( नागों को पूजने वाली श्राग्नेय जाति की कन्या ) से विवाह किया। श्रीर श्रपना राज्य स्थापित किया। १०० वर्ष तक इसके वंशज गढी पर वनते रहे। इसके बाद अन्तिम राजा का सेनापति फन-ये-मन राजा बना (२०० ई०)। इसने शक्तिशाली नौसेना द्वारा अनेक पड़ौसी राज्य जीते, स्याम, लश्रोस श्रीर जलाया प्रायद्वीप के कुछ भागों पर प्रभुता स्थापित कर इस प्रदेश में पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। चौथी श० ई० के अन्त में या पांचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कौण्डिन्य नाम का दूसरा ब्राह्मण भारत से श्राया श्रीर प्रजा ने इसे राजा चुना । इसके एक वंशज जयवर्मा ने ४८४ ई० में नागसेन नामक परिवाजक को राजदत बनाकर चीन भेजा। उस समय फ्रनान में शैव धर्म की प्रधानता थी और बौद्ध धर्म का भी थोड़ा बहुत शचार था। छठी शताब्दी के पूर्वार्ध में कम्बुज के त्राक्रमणों से फूनान का त्रन्त हो गया।

कम्बुज राज्य का मूल स्थान कम्बोडिया के उत्तरपूर्व में था। यह पहले

यूनान के श्राधीन था, छुठी शताब्दी के शारम्भ में इसे कम्युज अतुवर्मा ने स्वाधीन किया। स्वतंत्र होने के बाद यह शक्तिशाली बना, किन्तु कम्बुज के ६७४ ई० से ८०२ ई० तक के इतिहास पर श्रभी तक श्रम्थकार का पर्दा पड़ा हुश्रा है। इसके बाद कम्बुज का स्वर्ण्युग शुरू हुश्रा। इन्द्रवर्मा (८७७-८८६ ई०) का यह दावा था कि 'चम्पा शायद्वीप श्रौर चीन के शानक उसकी श्राज्ञाश्रों का पालन करते हैं। अगला राजा यशोवर्मा (८८१-१०८ ई०) कई दृष्टियों महत्त्वपूर्ण है। राजकिवयों के शब्दों में वह 'द्वितीय मनु' परश्रुराम मी श्रिष्ठक उदार, श्रुज नीम जेमा वीर, सुश्रुत-सा विद्वान, शिल्प, भाषा, लिपि श्रौर नृत्यक्ला में पारंगत था। यह यशोधरपुर (श्रंगकोन्थोम) का संस्थापक था। इसने भारतीय तपोवनों श्रौर गुरुकुलों के ढंग पर कम्बुज राज्य में श्राश्रमों की स्थापना की थी। इनका श्रध्यच कुलपित कहलाता था। इनका मुख्य कार्य श्रध्ययन-श्रध्यापन तथा ज्ञान की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखना था। कम्बुज में ये श्राश्रम हिन्दू संस्कृति के श्रधान गढ़ थे।

15 वीं शती से कम्बुज का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ। जब भारत में महसूद गज़नती और शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमणों से हिन्दू राजा विध्वस्त हो रहं थं, उस समय कम्बुज का साम्राज्य बङ्गाल की खाड़ी से चीन सागर तक िस्तीर्ण हो रहा था। जिस समय उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा मन्दिरों का बिनाश हो रहा था, उस समय कम्बुज में अङ्कोर के विश्व-विख्यात मन्दिर बन रहे थे। सूर्य ग्रमो द्वितीय (११४३-४४) ने अङ्कोर-वत का तथा जयवर्मा सप्तम (११६१-१२०० ई०) ने अङ्कोर थोम का निर्माण कराया। इसके बाद कम्बुज का हास होने लगा, पहले वह स्याम से पद्दिलत हुआ और १६ वीं शती में फ्रांस के आधीन हुआ।

र्वातनाम (फ्रांसिसी हिन्द चीन) में दूसरा हिन्दू राज्य चम्पा था। यह पिछली शती में १८२२ ई० तक बना रहा। १८०० वर्ष तक

चम्पा त्रार्यप्राण चम्पा निवासी श्रपनी स्वतन्त्रता के लिए चीनियों, श्रनामियों मंगोलों तथा कम्बुजवासियों से जूभते रहे । इसका पहला ऐतिहासिक राजा श्रीकार माना जाता है । इसका राज्य-काल दूसरी शती

ई॰ का श्रन्तिम भाग है। इसके श्रारम्भिक राजाश्रों में धर्ममहाराज श्री भद्रवर्मा ( २८०-४१३ ई० ) स्रोर गंगाराज ( ४१३-४१४ ई० ) हैं। पहला राजा शिव का परम भक्त तथा 'चतुर्वेदज्ञाता' था; उसने भद्रेश्वर स्वामी के नाम से मिसोन में शिव का मन्दिर बनवाया। दसरे राजा के समय श्रान्तरिक भगड़े काफी बढ गए ख्रांर वह राज-पाट छोड़कर अपना अन्तिम जीवन गंगा के तट पर बिताने के लिए भारत चला श्राया। भद्रवर्मा का चारों वेदों का ज्ञाता होना तथा गंगाराज की तीर्थ-यात्रा चौथी पांचवीं श० में चम्पा पर गहरे भारतीय प्रभाव को सचित करते हैं। दसवीं शती तक चम्पा पर क्रमशः गंगाराज के वंशजों तथा पाग्डरंग (७४८-८६०) ग्रांर भृगुवंश (८७०-१७२ ई०) के राजान्त्रों ने शासन किया। ये सब हिन्द धर्म के कट्टर भक्त थे. नये-नये मन्दिरों की स्थापना कर, उन्हें खुब दान दंते थे। चम्पा में भारतीय साहित्य का गम्भीर अध्ययन होता था। इन्द्रवर्मा तृतीय (१११-१७२ ई०) को एक स्रभिलेख में पट्दर्शन, बौद्ध दर्शन, काशिकावृत्ति सहित पाणिनीय व्याकरण, ग्रास्यान तथा शैवों के उत्तरकल्प का श्रकाण्ड पण्डित बताया गया है। दसवीं शती से चम्पा पर उत्तर से अनामियों के ब्राक्रमण शुरु हुए तथा इसका हास होने लगा। श्रगले श्राठ सौ वर्ष तक चमा श्रपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। १८२२ ई० में जब श्रनामी श्राक्रमणों का देर तक प्रतिरोध ग्रसंभव हो गया तो श्रन्तिम चमराजा स्वदंश छोडकर कम्बुज चला गया और इस प्रकार मातृभूमि भारत से सैकड़ों मील दूर, भारत से कुछ भी सहायता न पाते हुए डेड हजार वर्ष तक प्रतिकृत परिस्थितियों ख्रीर भीषण श्राक्रमणों में स्वतन्त्रता की पुण्य-पताका को सदा ऊंचा रखने वाले गौरवपूर्ण हिन्द राज्य का ऋन्त हो गया।

छठी श॰ ई॰ पू॰ से भारतीय व्यापारी इस प्रदेश में श्राने लगे थे, पहली श॰ ई॰ से हमें भारतीय प्रन्थों तथा विदेशी यात्रियों के मलाया द्वीप विवरणों में इस बात के निश्चित संकेत मिलते हैं कि किंग समृह तट के दन्तपुर श्रादि बन्दरगाहों से जाने वाले भारतीय (सुवर्णद्वीप) सुवर्णद्वीप का श्रावासन करने लगे थे। शनैः-शनंः इन्होंने मलाय, जावा, सुमान्ना, बोर्नियो, बालि में हिन्दृ राज्य स्थापित किये। हजार बरस तक इनकी मत्ता बनी रही। इस सहस्राव्दी में दो ऐसे अवसर भी आये जब सारा सुवर्ण द्वीप एक शासन-सूत्र में संगठित हुआ—पहली बार शैलेन्द्रवंश के आधीन और दूसरी बिल्वितक्क (मलपहित) साम्राज्य के रूप में। १४ वीं, १६ वीं शती में इस्लाम ने यहां हिन्दू राज्यों का अन्त तथा भारतीय संस्कृति की समाप्ति की।

मलाया शायद्वाप में पहली श० ई० में लिगोर में एक हिन्दुराज्य स्थापित हुत्रा, ईसा को पहला शतियों में हमें कलशपुर ( उत्तरी मलाया या दिल्ली बमा ) कला (केटाह ) कन-ताली (कडार मापेरक) ग्रादि मलाया के कई हिन्दु राज्यों का चीनी प्रन्थों में वर्णन पिलता है; किन्त इनका श्रंखलाबह इतिहास ज्ञाल नहीं है। ब्रारवीं शती से यह अंदेश शेलेन्ट्रों के विस्तृत साम्राज्य का श्रंग बना। ये संभवतः भारत के कलिंग शान्त में श्राये थे, पहले इन्होंने दत्तिणी बर्मा श्रीर उत्तरी सलाया जीता, फिर भलाया से सार सुवर्ण द्वीप में श्रपनी शक्ता विस्तीर्गको । इनका उत्कर्ष ७७४ ई० से शुरु हुत्रा, १२ वीं शती तक वे इस प्रदेश की श्रधान शक्ति थे। अरब यात्रियों ने उनके साम्राज्य की विशा-लता और दैनव के गीव गाये हैं। नमऊदी ( १४३ ई० ) के शब्दों में 'यहां का महाराजा अर्थाम साम्राज्य पर शासन करता है। ...... अधिकतम शीघ-गामी जहाज नसंक वशामी द्वीपों की परिक्रमा दो वर्ष में भी पूरी नहीं कर सकते।' इन्न खुर्दाटबेह ( =४०--४= ई० ) के कथनानुसार राजा की दैनिक त्राय २०० मन सोना थी। ११ वीं श० ई० शैलेन्द्रों का दक्षिण भारत के चोलों के साथ संवर्ष हुआ। इससे इनकी शक्ति चीए हो गई। १४ वीं शती में उत्तर से स्यामियों तथा दक्षिण पूर्व से जावा वालों ने हमले कर इस साम्राज्य का अन्त कर द्या। जिन शैलेन्द्रों की विजय-वैजयन्ती सुवर्णक्वीप के सैकड़ों टापुत्रों पर फहराती थी, जिनके चरणों में जावा, सुमावा, मलाया के राजायों के मुकुट लोटते थे, उनका शासन जलाया के छोटे-से प्रदेश में ही रह गया। इनके अन्तिम अवशेष कडार (पेरक) के राजा ने १४७४ ई० में इस्लाम स्वीकार कर लिया।

इस द्वीप की स्थानीय दन्त-कथाएं इसके उपनिवेशन का श्रेय पाराशर. व्यास, पाण्डु श्रादि भारतीयों को देती हैं। चीन इतिहासों के श्रनुसार यहां दूसरी श० ई० में भारतीय राज्य स्थापित जावा हो चुका था, १३२ ई० में जावा के राजा देववर्मा ने एक दतमण्डल चीन भेजा। छठी श० ई० में पश्चिमी जावा में शासन करने वाले राजा पूर्णवर्मा के चार संस्कृत श्रभिलेख मिले हैं। इनसे प्रतीत होता है कि जावा उस समय तक भारतीय संस्कृति को पूर्ण्रूष्ट्रप से अपना चुका था। जावा में पूर्णवर्मा के अतिरिक्त अन्य अनेक छोटे हिन्द राज्य भी थे। आठवीं शती में शेलेन्द्रों का उन्कर्ष होने पर, ये सब उसके श्राधीन हो गए, किन्तु १९ वीं शती में उनकी शक्ति चीण होने पर जाव। में पहले कडिरी ( १९०४-१२२२) श्रीर फिर सिंहसरी ( १२२२-१२१२ ई० ) का राज्य अबल हुआ। १४ वीं श० में बिल्वतिक साम्राज्य ने शैलेन्द्रों की भांति समूचे सुवर्णद्वीप पर शासन किया किन्तु १४ वीं श० में इस्लाम के शसार से इसका अपकर्ष हुन्ना, १४२२ ई० में जावा का राजा स्वधर्म की रत्ता के लिए बालि चला गया।

वालि द्वीप इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय हं कि सुवर्णद्वीप के अन्य भागों में तो इस्लाम द्वारा भारतीय संस्कृति का अन्त वालि हो चुका है किन्तु वालि में यह आज भी जीवित रूप में है। इस टापू में भारतीयों के आने तथा राज्य स्थापित करने का शृंखला बद्ध इतिहास नहीं मिलता। छठी, सातवीं श० में यहां की एडन्य नामक का चित्रय राजा राज्य करते थे और बौद्धों के मूल सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय की प्रधानताथी। दशवीं श० में उम्रसेन, केशरी आदि भारतीय नामधारी राजाओं ने शासन किया। जावा के साथ लगा होने से यह श्रायः जावा के आधीन रहा। जब जावा के राजा अपने देश की मुस्लिम आक्रमणों से रचा न कर सके। तो वे बालि चले आये और यहां हिन्दू धर्म की परम्परा आज तक यथापूर्व बनी हुई है।

बकुलपुर (बोर्नियो) के सुदुरवर्ती टापू को हिन्दू स्रावासक चौथी श०

ई० तक बसा चुके थे। इस द्वीप कि कुरोई नामक स्थान वीर्नियों से उपलब्ध चार श्रभिलेखों से यह ज्ञात हुआ है कि इस समय पूर्वी बोर्नियों में मृलवर्मा नामक भारतीय राजा शासन करता था। वह हिन्दू संस्कृति का परम भक्त था। उसने 'बहुसुवर्णक' नामक यज्ञ करके बाह्यणों को बीस हजार गौएं तथा श्रन्य बहुत दान दिया था। १६२५ ई० में मध्य नथा पूर्वी बोर्नियों के पुरातत्वीय श्रनुसन्धान से महादेव, नन्दी, कार्तिकेय, गणेश, श्रगस्त्य, ब्रह्मा नथा स्कन्द की मृर्त्तियां मिली हैं। बोर्नियों के निकटवर्त्ती मेलीबीज टायू में बुद्ध की सुविशाल पित्तल प्रतिमा पाई गई है। ये सब श्रवशेष इन द्वीपों में भारतीय संस्कृति के गहरे श्रीर व्यापक प्रभाव को सुचित करते हैं।

जब भारतीयों ने दिल्लापूर्वी एशिया में प्रवेश कर श्रपने उपनिवेश श्रीर राज्य स्थापित किये, उस समय यह भूखराड बर्बर जातियों सांस्कृतिक प्रभाव द्वारा श्रावासित था। यहां के निवासी जंगली, श्रसभ्य श्रीर बड़े खूंख्वार थे। हिन्दू श्रावासकों ने इन्हें श्रपने धर्म, वर्णमाला, भाषा, साहित्य, साशाजिक रीति-रिवाज, श्राचार-विचार, नैतिक व राजनैतिक श्रादर्श, मूर्त्ति, वस्तु श्रादि कलाश्रों की शिक्षा देकर सभ्य बनाया। जीवन का शायद ही कोई पहलू ऐसा बचा हो, जो उनके प्रभाव से श्रद्धता रह पाया हो।

सुवर्ए द्वीप के आवासन का श्रेय हिन्दू राजकुमारों और ब्राह्मणों को है, श्रतः यहां श्रेव श्रोर वेप्णव धर्मों की प्रधानता रही। बोर्नियों से मिली हिन्द्-देवताओं की प्रिनिमाओं का ऊपर न्त्लेख किया जा चुका है। जावा से शिव, विप्ण, लक्ष्मी, गरुड की सैकड़ों मूर्तियां मिली हैं। प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ काफोर्ड ने जावा के सम्बन्ध में लिखा था कि पुराणों का शायद ही कोई ऐसा देवता हो, जिसकी प्रतिमा जावा में न पाई गई हो। इस समय भी बालि के शिल्पी इन्द्र, विप्ण, कृष्ण की मूर्त्तियां बनाते हैं। यहां के निवासी भारतीय विधि से दुर्गा तथा शिव की पूजा करत हैं। कर्मकाण्ड श्रोर पूजा पढ़ित बिलकुल हिन्दु है इसमें जल-पात्र, माला, कुशा, तिल, घृत, मधु, श्रवत,धूप, दीप, घरटी

त्रीर मंत्रों का श्रयोग होता है जातकर्म, नामकरण, विवाह, अन्त्येष्टि आदि हिन्दू संस्कारों का श्रचार है। वर्ण-व्यवस्था, सवर्ण विवाह तथा सती श्रथा की पद्धति श्रचितत है। वर्तमान समय में बालि में दिखाई देने वाला यह हिन्दू श्रभाव श्राचीन काल में समूचे सुवर्णद्वीप में विस्तीर्णथा।

इस प्रभाव को पुष्टि साहित्य श्रीर कला से भी होती है। सुवर्णद्वीप सर्वत्र बाह्यी वर्णमाला श्रीर संस्कृत भाषा का प्रसार था। चम्पा से ७० तथा कम्बुज से ३०० के लगभग संस्कृत के शिलालंख मिले हैं। ये संस्कृत काव्यों की शैली का श्रनुसरण करते हुए, निर्दोग, लिलत, श्रीड तथा प्रांजल भाषा में लिखे हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि इनके लेखकों का संस्कृत, भाषा व्याकरण पुराणों, काव्यों से प्रगाउ पिच्य था। मिन्दरों में प्रतिदिन रामायण, महाभारत श्रीर पुराणों के श्रव्यण्ड पाठ तथा कथाएं होती थीं। श्रार्मिक साहित्य के साथ-साथ लें किक साहित्य का भी श्रनुशीलन होता था। कम्बुज के राजा यशोवर्मा ने पातंजल महाभाष्य पर टीका लिखी थीं।

भारतीय धर्म और साहित्य के साथ सुउर्छा ही प्र में भारतीय कला का भी प्रसार हुआ। कम्बुज की मूर्त्तिकला गुप्तयुगीन कला से शादुर्भूत हुई थी। किन्तु शनें:-शनें: अभ्यास के शिल्धी इस कला में इतने श्र्वीण हो गण कि उन्होंने 'पाषाणों में अमरकान्यों' की रचना कर डाली। कम्बोडिया तथा जावा के मन्दिरों में रामायण, महाभारत और हरिवंश पुराण के दृश्यों को मूर्त्तिकारों ने अपनी छेनियों से पत्थरों पर बड़ी सफाई और सफलता के साथ खोदा है। वास्तुकजा का उच्चतन विकास अंगकोर तथा बरबुदुर के अद्वितीय नन्दिरों में मिलता है। इस प्रकार के देवालय न भारत में पाये जाते हैं और न किसी दूसरे देश में। वे विश्व की अद्भुत वस्तुओं में गिने जाते हैं तथा इन प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के अमर स्मारक हैं।

पश्चिमी जगत में भारतीय संस्कृति का दित्तग्रपूर्वी एशिया जैया अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। संभवतः त्रशोक द्वारा पश्चिमी एशिया पश्चिमी जगत् भेजे बोद्ध श्रचारकों ने जंगलों में जाकर तपस्या करने वाले वैराग्य श्रीर समाधि पर बल देने वाले ब्रह्मचर्य बत के, पालक ऐसनीज श्रीर थेराप्यूट सम्प्रदायों पर प्रभाव डाला। सिकन्दरिया में होने वाली हर्मीबाद, श्रामज्ञानबाद श्रीर नव प्लेटोबाद नामक विचार-धाराश्रों ने भारतीय दर्शनों से कुछ बातें प्रहण कों। दूसरी श० ई० पू० में कृष्ण के उपासक भारतीयों ने फरात नदी के उपरले हिस्से में हिन्दू-मन्दिर स्थापित किये। चौथो श० ई० में ईसाई प्रचारकों ने इनका विध्वंस किया। इस्लाम के सूफीवाद पर बौद्धधर्म श्रीर वेदान्त का प्रभाव है। श्रब्बामी खलीफाश्रों के प्रोत्साहन से बगदाद में श्रायुर्वेद, गिएत, ज्योतिष श्रादि विविध विज्ञानों के संस्कृत प्रन्थों का श्रंमेजी श्रनुवाद हुश्रा, श्ररबों ने भारत की दशगुणोभट श्रंक-लेखन-पद्धित के साथ इन विज्ञानों को योरोप पहुंचाया। शल्य-कर्म को बहुत-सी बातों के लिए पश्चिमी जगत भारत का ऋणी है।

बृहत्तर भारत हमारे शचीन इतिहास की सबसे सुनहली कृतियों में से
है। डेंढ़ हजार वर्ष तक भारतीय विश्व के एक बड़े भाग
उपसंहार की जंगली जातियों के बीच में बसकर उन्हें सभ्यता श्रीर
संस्कृति का पाठ पढ़ाते रहे। संसार में हजारों निर्दोष
व्यक्तियों का खून बहाकर दिग्विजय करने वाले तथा विशाल साम्राज्य बनावे
वाले सिकन्दर, सोजर, समुद्रगुन, चंगेजलां, तैमूर श्रीर कैंगेलियन-जैसे
विजेताश्रों की कमी नहीं। किन्तु विश्व के इतिहास में भारत की सांस्कृतिक
विजय से श्रिक शान्तिपूर्ण, स्थायी, व्यापक श्रीर हिनकर कोई दूसरी विजय
नहीं हुई। "भारत ने उस समय श्राध्यात्मिक श्रीर सांस्कृतिक साम्राज्य
स्थापित किये थे जब कि सारा संसार बर्बरतापूर्ण कृत्यों में डूबा हुश्रा था।
यद्यपि श्राज के साम्राज्य उनसे कहीं श्रिषक विस्तृत हैं पर उच्चता की दृष्टि
से वे इनसे कहीं बढ़-चढ़कर थे; क्योंकि वे वर्त्तमान साम्राज्यों की भांति तोपों,
वायुयानों श्रीर विषेता गैसों द्वारा स्थापित न होकर सत्य श्रीर श्रद्धा के श्राधार
पर खड़े हए थे।"

# नवां अध्याय

### राजपूत युग ₃ ( मध्य काल ) की संस्कृति

गुप्त युग भारतीय इतिहास की सर्वाङ्गीण सांस्कृतिक समुकृति का स्वर्ण-युग था; किन्तु राजपूत युग अथवा मध्यकाल ( ५४०--१५०६) में सर्वतोमुखी अवनित शुरू हो जाती है। हमारे ऋवनति का जातीय जीवन के सभी चेत्रों में प्रगतिशीलता, नवीनता, त्रारम्भ मौलिकता स्रोर दृष्टिकोण की विशालता समाप्त हो जाती है, इनके स्थान पर मन्द्रता, प्रतिगाभिता, शिथिलता ग्रांर संकीर्णता की प्रवृ त्तियां प्रबल होने लगती हैं। प्राकृतिक नियम के ग्रनुमार टो हजार वर्ष तक निरन्तर अगति करने के बाद, हमारा राष्ट्र थकान खोर बुढापे का खनुभव करत है। शनै:-शनै: योवन की क्रियाशीलना. उस्माह, माहस ख्रीर पराक्रम लुप्त हो जात हैं, बृद्धावस्था की कदृरता, धर्म-प्रन, रूढि-प्रयता ख्रीर अनुदारता के गुण शबल होते हैं। धार्मिक चेत्र में वर्म का कर्मकाएड बढ़ना श्रीर परलोक वाद की प्रधानता मध्य युग को मुख्य निशेषता थी। गृप्त युग तक भारतीय ीवन में 'त्रर्थ' श्रौर 'काम' तथा 'धर्म श्रोर मोत्त' में सन्तुलन था। श्रन्यः विश्वासों की प्रधानता नहीं थी, सामान्य हिन्दू का दैनिक जीवन वत, उपवास. पूजा-पाठ के नियमों से जिल्ल नहीं बना था। तिथि, बार, नचत्र, ग्रहणों की बहुत कम महत्ता थी, जीवन को चिणिक श्रीर नश्वर मानकर उससे उपेचा नहीं की जाती थी। ६०० ई० के बाद के लेखों में प्रायः सांसारिक ऐश्वर्य

श्रीर समृद्धि की निःसारता पर बहुत बल दिया गया है किन्तु गुप्त युग तव

ॐ १. पुराने ऐतिहासिक ६००-१४०० ई० तक के युग को राजपूत युग कहते थे; किन्तु स्व० श्री गौरीशंकर हीराचन्द श्रोमा की खोजों से यह बात भली-भांति सिद्ध हो चुकी है कि राजपून शब्द बहुन बाद का है, श्रतः इस् काल को राजपूत युग की बजाय मध्य काल कहना चाहिए।

ऐसी बात नहीं थी। राजनीतिक चेत्र में पहले युगों में भारतीय यूनानियों, शकों, कुशाणों तथा हूणों को पराभून करते गहते थे किन्तु इस युग के अन्त में विदेशी आकान्ताओं को हराने की बात तो दृर रही, उत्तर भारत पर उन की प्रभुता स्थापित हो जाती है। सामाजिक चेत्र में भी यही अवनित दिखाई देती है, पहले युगों में विदेशी जातियों को पचाने तथा आत्मसान करने वाला हिन्दू-समाज इस समय तक अपना पाचन-सामर्थ्य खो बैठता है, तुर्क और मंगोल उसका अंग नहीं बन पाते। बोहिक चेत्र में अन्वेपण और मोलिकता की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, दार्शनिक अपना सारा पाण्डिन्य पुराने अन्थों की टीकाओं में तथा वाल की खाल निकालने मे व्यय करते हैं। साहिन्त्यिक चेत्र में पुरानी प्रसाट-गृण-सम्पन्न कालिटास आदि महाकवियों की रचना का स्थान माघ और श्रीहर्प की अलंकार-प्रधान काव्य-शेली ले लेती है। इस प्रकार सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में नवीनता और प्रगति-शीलता का स्थान चीणता और हास ले लेते हैं।

किन्तु यह चीखता महमा ही नहीं प्रारम्भ हो गई, अवानी । बुढापे का परिवर्त्तन कई बरमों में होता है, हमारे राष्ट्र को इसमें कई शतियां लगीं। पूरे हजार बरम बाद हाम की अबित्तयां अधान हुईं। किन्तु इस सहस्राब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृति के अत्येक चेत्र में उन्कृष्ट बृत्तियों का निर्माण हुन्ना। अध्यकाल की कला में गुप्त युग की नवीनता नहीं किन्तु लालिन्य और भव्यता की दृष्टि से वे अनुपम हैं, शंकर का अबैतवाद भी इसी युग की देन हैं। यहां मध्यकालीन समाज, साहित्य और वैज्ञानिक उन्नति पर ही विशेष अकाश डाला जायगा, (संस्कृति के अन्य श्रंगों, धर्म, शासन तथा कला का वर्णन पांचवें, ग्यारहवें तथा बारहवें अध्यायों में हुआ है) इसके साथ ही प्रन्येक चेत्र में सांस्कृतिक हाम के कारणों की भी विवेचना की जायगी।

## (१) सामाजिक दशा

मध्यकाल के सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन वर्ण-व्यवस्था का वर्जमान जात-पांत का रूप प्रहण करना था। नदी का प्रवाह बन्द हो जाने से जैसे छोटे छोटे जोहड़ कन जाते हैं. दैसे ही भारतीय समाज में प्रगति बन्द होने से विभिन्न जातें बन वर्गाठ्यवस्था गईं। सामाजिक अंच-नीच के जितने दरजे थे, उन्होंने अपने कल गिन लिये, इनमें शादी-ब्याह का दायरा हमेशा के लिए सीमित कर लिया गया। इस प्रकार जातों के बन जाने से हिन्द-समाज की परानी पाचन शक्ति और सात्म्यी करण की प्रवृत्ति लगभग सभाव होगई । जैसे पहले उसमें विदेशी जातियां श्राकर भिलती रही थीं श्रव वैसा संभव न रहा। मध्ययुग में दो ऐसे बड़े उदाहरण हैं जिनमे हिन्दु श्रों ने विदेशियों की अपने में मिलाया। ११७८ ई० में शहाबुद्दीन गौरी की हराने के बाद गुजरातियों ने उसकी फीज का बड़ा अंश कैंद्र कर लिया, कैंद्रियों को हिन्द्र बनाकर अपनी जातों में मिला लिया। तेरहवीं सदी में मंगील वंशीय श्रहोम श्राये, वे धीरे-धीरे हिन्दु समाज में घुल-मिल गए। यह सब पुराने पाचन सामर्थ्य में हुआ किन्तु माधारण रूप से हिन्दु-समाज जाति के बन्धन कड़े कर उसमें नये तस्वों का प्रवेश रोक रहा था। ये बन्धन प्रधान रूप से खान-पान. पेशे और विवाह के थे। पहले दो बन्धनों में श्रभी तक काफी लचकीलापन था और तीमरा बन्धन १३ वीं शती से सुदृढ़ होने लगा। ग्राजकल ग्रपनी जानि श्रांर बिरादरी में खान-पान होता है किन्तु ज्याम स्मृति के श्रनुसार नाई, दास, खाले वंश परम्परागत मित्र के शुद्ध होने पर भी इनके साथ खाने में कोई दोष न था। पेशे की श्राजाती भी इस समय तक काफी बनी हुई थी। स्मृतियों में ब्राह्मणों को कृषि करने तथा विशिष्ट अवसरों पर ब्राह्मण, वैश्य को शस्त्र प्रहण करने का भी ऋधिकार दिया गया है। चत्रिय केवल तलवार ही नहीं चलाते थे, किन्तु लेखनी द्वारा महस्वपूर्ण नवीन रचनाएं भी प्रस्तुत करते थे। चौहान राजा निग्रह राज का 'हरकेलि नाटक' शिलाश्रों पर खुदा हुन्ना न्नाज भी उपलब्ध है, राजा भोज की विद्वत्ता जगस्त्रत्मिद्ध है, पूर्वीय चालुक्य राजा विनयादित्य गिंगत का बडा प्रकारड परिडत था, इसीलिए उसे गुणक कहते थे। वैश्य भी इस समय कृषि कार्य छोड़ श्रन्य काम करते थे। उनके राज-कार्य करने, राज-ान्त्री होने, सेनापति बनने श्रीर यहाँ में

खड़ने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वैश्यों ने दस्तकारी, कारीगरी श्रादि के प्रायः सभी कार्य छोड़ दिये। हाथ के सब काम श्रद्धों के पास चले गए।

जाति-भेद का सबसे जबर्दस्त बन्धन श्रपनी ही जाति में विवाह का नियम—इस युग में शनै:-शनै: कठोर हुशा। प्रारम्भ में मवर्ण विवाह श्रेष्ठ होने पर श्रन्य वर्णों से विघाह का नियम प्रचलित था। पहले यह बताया जा चुका है कि बाह्मण के लिए चित्र समभा जाता था किन्तु फिर भी समाज में इसका प्रचलन था। ७ वीं शती में महाकिथ बाण ने शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुए बाह्मण के पुत्र श्रपने भाई पारशव का उल्लेख किया है। इस समय के श्रमिलेखों में श्रनेक प्रतिलोम (उच्च वर्ण के पुरुष का हीन वर्ण की स्त्री के साथ संबन्ध हुशा) विवाहों का वर्णन मिलता है। बाह्मण-कि राजशेखर ने चौहान कन्या श्रवन्ति सुन्दरी से विवाह किया था। १२ वीं श० तक ऐसे विवाह बहुत होते थे। १३ वीं शती से निबन्धकारों ने श्रमवर्ण विवाह को कलिवज्य (कलियुग में निषिद्ध) कहकर उसकी निन्दा करनी शुरू की। स्मृतिचन्द्रिका (१२००-१२२४) ने इसमें पहल की, हेमादि (१२६०-७७) ने भी इनका विरोध किया। बाद में रघुनन्दन, व कमलाकर ने भी इसे कलिकाल में निषद्ध उहराया श्रीर यह ब्यवस्था हिन्दू समाज में सर्वमान्य होगई।

किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाद में हिन्दू विवाह में वर्ण ही महीं किन्तु उपजाति की समानना भी आवश्यकता समभी जाने लगी। शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख नहीं। इनमें प्रधान रूप से वर्णों तथा कुछ संकर जातियों का वर्णन है किन्तु ब्राह्मण, जित्रय, वैश्य की अवान्तर जातियों का कहीं संकेत नहीं। ६०० ई० से १००० ई० तक ब्राह्मण विभिन्न जातियों में महीं बंटे थे, उनमें शाखा और गोत्र का ही भेद था। ११ वीं श० से इनमें प्रदेश तथा पेशे के आधार पर भेद किये जाने लगे। द्विवेदी, चनुवेंदी, पाठक, उपाध्याय श्रादि पेशों के तथा माथुर, गौइ, सारस्वत, श्रीदीच्य आदि प्रादेशिक भेदों को सुचित करने वाली ब्राह्मण उपजातियां बमने लगीं। इमका अनुकरण जित्रमों और वैश्यों ने भी किया। उपजातियां बमने लगीं। उनके अन्दर शादी

करने का नियम संकामक रोग की तरह समाज के सब वर्गों में फैल गया। उत्तर भारत के भंगियों में ही इस समय १३४६ उपजातियां ऐसी हैं जो आपस में विवाह नहीं करतीं। हिन्दू समाज ३००० उपजातियों में बँट गया। इस प्रसंग में जात-पांत गुण दोष की विवेचना उचित जान पड़ती है।

प्राचीन काल की लिखी वर्ण-व्यवस्था उसके श्राधनिक रूप जात-पांति से सर्वथा भिन्न थी । यह समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य वर्ण व्यवस्था और समन्वय स्थापित करने का सुन्दर उपाय था। श्राचीन का उद्देश्य तथा भारतीय समाज में उच्च श्राध्यात्मिक तत्त्व-चिन्ताश्रों में तल्लीन रहने वाले बाह्मणों से लेकर नितान्त ग्रसभ्य. ग्रा जंगली जातियां तक सभी धकार की विभिन्न संस्कृतियों वाले वर्ग थे। भारतीय दर्शन में विचारकों ने जिस प्रकार ब्रह्वेतवाद बहत्व में एकत्व द्वंदा था, उसी प्रकार उन्होंने समाज के नाना वर्गों में एकता का तत्त्व द्वंडने के लिए वर्ण व्यवस्था की कल्पना की। समाज के छोटे बड़े सभी वर्ग एक ही बिराट पुरुष के विभिन्न यांग माने गये, ब्राह्मण उसके मुख थे, चत्रिय मुजाएं, वैश्य जंघाएं तथा शूद्ध पेर । यह विभाग कार्यपरक था जन्ममृतक नहीं। यह भी समभ लेना चाहिए कि यह शास्त्रकारों की एक ग्रादर्श कल्पना ही थी, वास्तविक स्थिति नहीं । किन्त इस कल्पना द्वारा उन्होंने शाचीन भारत के पृथक त्राचार-विचार विभिन्न पूजा-पद्धति, धर्म-कर्म, तथा नस्ल वाले विविध वर्गों को एक विशाल समाज का ग्रङ्ग बनाकर उनमें गहरी मांस्कृतिक एकता का बीजारोपण किया, उनमें एकान्भूति की भावना उत्पन्न कर उन्हें एक सूत्र में पिरोया। प्राचीन आर्थों के सामने विविध जातियों का प्रश्न हल करने के तीन उपाय थे। पहला तो यह कि इन्हें विकास के लिए बिलकल स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। इसमें भारत की सांस्कृतिक एकता न बनने पाती । योगोपीय राष्ट्रों की भांति यहां भी जानीय विद्वेष से कलुषित रक्त-रंजित भीषण गृह-युद्ध होते रहते । योगोप में धर्म श्रौर संस्कृति की समानता होने से योरोपियन एकता का श्राधार विद्यमान है फिर भी वह योद्धा राष्ट्रों का समूह-मात्र है। भारत की विभिन्न जातियों में एकता लाने का दूसरा उपाय शक्ति का श्योग, दमन और विरोधी तस्त्यों का उच्छेद था। भारतीय विचारक स्वभावतः सहिष्णु थे; उन्हें यह हिंसक उपाय पसन्द नहीं था। यतः उन्होंने ऐसा तोसरा उपाय द्वंदा, जिसमें प्रत्येक वर्ण और व्यक्ति को पूरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता देते हुए, उसे विराट समाज का यक्त माना गया। शुरू में वर्ण-व्यवस्था का संगठन बहुत ही लचकीला था, सब अपने को एक ही समाज का यंश मानते थे, यतः उनमें उप्र वर्ग संघर्ष नहीं हुए। भला एक ही शरीर के यांग हाथ पैर और पेट यापस में कैसे लड़ सकते थे? इसमें कोई संदेह नहीं कि ''यपने सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्ण-व्यवस्था एक विशाल देश में निवास करने वाले तथा विभिन्न विचार, विश्वास और नस्ल रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का सफलतम अयरन था।"

किन्तु जब वर्ण-व्यवस्था ने कर्म मुलक के स्थान पर जन्म-मूलक रूप धारण किया, उसमें पुराना लचकीलापन न रहा तो वह अन्ततो-जात-पात गन्वा देश के लिए वरदान की अपेचा अभिशाप अधिक की हानियाँ सिन्ध हुई। प्रारम्भ में यह अवश्य कुछ लाभप्रद थी। मध्य-काल में इसका प्रधान कार्य हिन्दू धर्म और समाज की रचा था। मुस्लिम आक्रमणों में इसने जबईस्त ढाल का काम किया। भारत से अतिरिक्ति, मिश्र, ईराक, ईरान आदि जिन देशों में इस्लाम गया, उसने सर्वत्र पुरानी जातियों और संस्कृतियों को आत्मसात् कर उन्हें हजरत मुहम्मद का अनुयायी बना डाला; किन्तु भारत में उसे ऐसी सफलता नहीं मिली। इसका प्रधान कारण जाति-भेद की कठोर व्यवस्था थी। जाति-भेद का यह उज्जवलतम पहलू है कि उसने हिन्दू जाति को नष्ट होने से बचा लिया।

किन्तु इसके साथ ही हमें जात-पांत द्वारा होंने वाले दुष्परिणामों और हानियों से भी श्रपनी दृष्टि श्रोमल नहीं करनी चाहिए। जात-पात के इसका पहला दुष्परिणाम हिन्दू जाति को निर्वल तथा राष्ट्रीय दुष्परिणाम एकता को श्रयंभव बना देना है। इसने हिन्दू-समाज को ३ हजार हिस्सों में बांटकर बिलकुल दुर्बल बना दिया है, यह जातीय एकता श्रीर संगठन के मार्ग में जबर्दस्त बाधा है। संयुक्तप्रान्त का एक ब्राह्मरा श्रपने गांव के किसान या चमार की अपेचा विहार या बङ्गाल के द्विज से ऋथिक एकात्म श्रौर सहानुभूति रखता है। बिरादितयां श्रीर जातें प्रायः श्रपने चुद्र संगठनों से ऊपर नहीं उठ सकतीं। दूसरी हानि देश की श्रपार प्रतिभा का उपयोगी होना तथा कला कौशल का हास है। जन्म मूलक वर्ण-ब्यवस्था में निचली जातियों के ऊपर उठने का कोई ग्रवसर नहीं रहता, वे उठने का प्रयत्न ही नही करतीं। न जाने, इससे देश की कितनी प्रतिभा धूल में मिलती रही हैं। दूसरे देशों में एक किसान का लड़का गारफील्ड श्रमरोका के राष्ट्रपति पद पर पहुंच सकता, श्रपनी त्लिका द्वारा रैफल श्रीर माइकेल एञ्जलो की भांति उच्चतम सम्मान पा सकता है, "निम्नतम शिल्पी श्रपनी प्रतिभा श्रोर श्रध्यवसाय के बल पर वाट या स्टीवन्सन बन सकता है, किन्तु भारत में वह रूटि की लीह श्रंखलात्रों से बन्धा हुन्ना है।" इसीलिए गुप्त युग के बाद शिल्पियों ने कोई नया श्राविष्कार या कल्पना नहीं की, केवल पुरानी लीक पीटते रहे। हाथ के कामों को जब से नीची जातियों का पेशा माना जाने लगा, हस्त-कौशल की श्रवनित होने लगी। तीयरा दुष्परिणाम बृहत्तर भारत में सांस्कृतिक प्रसार के गौरव पूर्ण कार्य का ग्रन्त था। जात-पात ने त्रिदेश तथा समुद्र यात्रा को पाप बता डाला। जिनके पूर्वजों ने विशाल महासागर पार करके दत्तिगापूर्वी एशिया की जंगली जातियों के बीच बैठ श्रीर उनसे वैवाहिक संबन्ध कर भारत का सांस्कृतिक प्रसार किया था, वही श्रव श्रपने घर से निकलने में डरने लगे। चौथा दुष्परिणाम दृष्टिकोण की संकीर्श्वता श्रीर मिथ्याभिमान था। मध्य युग में प्रत्येक जाति श्रपने की सर्वोच्च समसती थी; उसकी दृष्टि सदैव श्रपने हित-साधन की ही होती थी। श्चन्य जातियों को वह विरस्कार धीर घृणा की दृष्टि से देखती थी। ११ वीं श्रती में श्रलबेरुनी ने हिन्दुश्रों की संकीर्ए मनोवृत्ति का एक सुन्दर चित्र खींचते हुए लिखा था-"हिन्दुश्रों की सारी कट्टरता का शिकार विदेशी जातियां होती हैं। वे उन्हें म्झेच्छ श्रौर श्रपवित्र कहते हैं। उनके साथ किसी प्रकार का विवाह या उठने बैठने, खाने-पीने का कोई सम्बन्ध नहीं रखते, वे सममते हैं कि इससे वे अष्ट हो जायंगे।" हिन्दुचों की इस संकीर्ण मनोवृत्ति का यह परिणाम हुन्ना कि भ्रन्य देशों से उनका सम्बन्ध विच्छेद होगया, वे दूसरे देशों के वैज्ञानिक तथा रगा-कला सम्बन्धी श्राविष्कारों श्रीर प्रगति से अपरिचित रहने लगे और मध्य युग में वे मुस्लिम आक्रमणों का सफल प्रतिरोध नहीं कर सके। संकोर्कता ने न केवल उनके बौद्धिक विकास में बाधा डाली किन्तु उनमें महत्त्वाकांचा और उत्साह बिलकुल समाप्त कर दिया। पहले वे शत्रश्रों से पराभूत होने पर भी उन्हें अपने देश के बाहर धकेल देते थे. श्रव उनके बार बार हमला करने पर भी उन्होंने उनके देश पर श्राक्रमण नहीं किया। कुमारगृह वंद्व ( श्राम् ) के तीर पर हुगों से लड़ा था किन्तु पृथ्वीराज के लिए मुहम्मद गौरी की राजधानी गौर पर श्राक्रमण करना श्रिचिन्तनोय कल्पना थी। श्रपने देश से बाहर कदम रखते ही म्लेच्छों के सम्पर्क से जाति श्रीर धर्म अष्ट होने का डर था। जाति-भेद का छठा दुप्परि-गाम ग्रस्प्रस्यता थी। उच्च जातियों ने जात्यिभ ान के कारण उनका घोर उत्पीड़न किया, उन्हें मानवीय श्रधिकारों से वंचित रखा, उनके साथ भीषण दुर्व्यवहार किया। इससे उन्होंने श्रपनी जाति को ही नुकसान पहुंचाया। जात-पांत का सातवां दुष्परिणाम श्रपनों को पराया बनाना तथा श्रपनी जाति को चीए करना था। जिससे एक बार कोई भूल हो गई, वह हिन्दू समाज से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। विधर्मी प्रचारकों ने इसका पूरा लाभ उठाया, उच्च वर्णों से पीड़ित दलित जातियों को मुसलमान स्रोर ईसाई बनाया। पहले इस देश में १०० प्रतिशत हिन्दू थे, बीसवीं शती में वे ६४ शतिशत ही रह गए। हम श्रात्म सन्तोष के लिए भले ही यह दावा करें कि भारत में हिन्दु श्रों की बहुसंख्या है किन्तु यह बिलकुल थोथी श्रीर गलत गर्नोक्ति है। ''वास्तव में हिन्द समाज भापस में लड़ते हुए श्रल्पसंख्यक समुदायों का कोई तीन हजार जातियों भीर उपजातियों का जो सब भोजन श्रीर विवाह के विषय में एक दूसरे को श्रस्पृश्य समझती हैं एक प्रतिक्रण विशीर्यमाण देर है। वर्त्तमान रूप में जातिभेद के रहते हुए भारत में सच्ची नाष्ट्रीय एकता समानता भ्रीर प्रजातन्त्र की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती।"

गुप्त युग की भांति मध्य काल में भी उच्च कुलों की स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी कि साधारण रूप से उनकी दशा निरन्तर स्त्रियों की अवनत हो रही थी। कुलीन परिवारों की स्त्रियां वेदाध्ययन से वंचित होने पर भी लौकिक साहित्य श्रीर दर्शन का स्थिति श्रव्हा श्रभ्यास करती थीं। हर्ष की बहन राज्यश्री को बौद्ध सिद्धान्तों की शिचा देने के लिए दिवाकर मित्र नामक पंडित नियुक्त किया गया था। मंडन मिश्र को प्रकारण्ड विद्यी पत्नी ने दार्शनिक शिरोमणि श्री शंकराचार्य को भी निरुत्तर कर दिया था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर की पत्नी अवन्ति सन्दरी भी श्रीसद्ध पंडिता थी। उसने शक्कत कविता में श्रयुक्त होने वाले देशी शब्दों का कोश बनाया, इसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के उसने स्वरचित उदाहरण दिये हैं। उस समय सरस्वती के चेत्र में नर-नारी की योग्यता तुल्य मानी जाती थी। राजशेखर के शब्दों में--- "पुरुषों की तरह स्त्रियां भी कवि होती हैं। संस्कार तो त्रात्मा में होता है, वह स्त्री या पुरुष के भेद की त्रपेत्वा नहीं करता । राजाओं खोर मंत्रियों की पुत्रियां, वेश्याएं कोतुकियों की स्त्रियां, शास्त्रों में निप्णात बुद्धि वाली त्रोंर कवयित्री देखी जाती हैं।' इस समय की स्त्री संस्कृत कवियों में कुछ के नाम ये हैं-इन्दुलेखा, मारूला, मोरिका, विजिका, शीला, सुभद्रा, पद्मश्री, मदालसा ऋौर लच्मी। स्त्रियों को गणित जैसे क्लिप्ट विषयों की भी शिचा दी जाती थी। भास्कराचार्य ( १२ वीं शती का ग्रन्तिम भाग ) ने श्रपनी पुत्री लीलावती की गणित का ग्रध्ययन कराने के लिए लीलावती प्रन्थ लिखा। स्त्रियों को ललित कलायों की शिचा ती विशेष रूप से दी जाती थी। राज्यश्री को मंगीत, नृत्य मिखाने का प्रबन्ध किया गया था। हर्ष लिखित रत्नावली में रानी का वर्त्तिका (वश) से रंगीन चित्र बनाने का वर्णन है, इसी नाटक में रानी को नृत्य, गीत, वाद्यादि के विषय में परामर्श देने वाली बताया गया है।

लित कलाओं के श्रितिरिक्त कुछ स्त्रियों ने इस समय शासन प्रबन्ध तथा रण-कला-जैसे पुरुषोचित कार्यों में भी श्रपनी पटुता प्रदर्शित की। दक्षिण के पश्चिमी सोलंकी विक्रमादित्य की बहुन श्रक्कादेवी वीर प्रकृति की श्रीर राज- कार्य में प्रवीण थी, वह चार प्रदेशों की शासिका थी, एक ग्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसने गोकागे (गोकाक जि॰ बेलगांव) के किले पर घेरा डाला था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचार नहीं था।

समाज में विधवाओं का विवाह शनै: शनै: बन्द हो रहा था। अलबेहनी ने लिखा है कि एक स्त्री दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती। विधवाएं उस समय या तो तपस्विनी का मा जीवन व्यतीत करती थीं या सती हो जाती थीं। गुप्त युग में सती होने की केवल एक ही ऐतिहासिक घटना मिलती है किन्तु इस युग में इसके अनेक उदाहरण हैं। हर्ष की माता यशोवती ने चितारोहण किया था, हर्ष की बहन राज्यश्री भी अभिन में कृदने के लिए तय्यार थी किन्तु उसे भाई ने रोक लिया। इस काल के अन्तिम भाग में सती-अथा का असार अधिक तेजी से होने लगी।

साधारण स्त्रियों की पराधीनता ग्रेंत परवशता इस काल में निरन्तर बढ़ती चली गई, दाम्पत्य ग्रिथिकारों में विपनता ग्राने लगी ग्रेंगर नारी का दर्ज़ा गिरता गया। बाल-िववाह का अचलन ग्रेंगर स्त्रियों को वेदाध्ययन का ग्रिथिकार न होने से शुद्धों के समान समभा जाना इस दुरवस्था के अधान कारण थे। इसी समय यह सिद्धान्त सर्वमान्य हुन्ना कि स्त्री सदेव परतन्त्र रहनी चाहिए, उसे दुःशील ग्रोर कामवृत्त पित की भी सेवा करनी चाहिए, मंत्रिकाल में पित-पत्नी को तीन बार से श्रिधिक हाथ या खपच्ची से नहीं पीट सकता। किन्तु यह धारणा अबल हुई—"ढोल, गंवार, शुद्ध, पशु, नारी; ये सब ताड़न के श्रिधिकारी।"

### (२) साहित्य

इस समय संस्कृत साहित्य के लगभग सभी श्रंगों की उन्नति हुई। श्रनेक प्रसिद्ध दार्शनिकों, किवये, लेखकों ने इस काल को श्रलंकृत किया किन्तु दार्शनिकों में धर्मकीर्त्ति, शान्तरिच्चत श्रोर शंकर के बाद पहले की-सी मौलि-कता श्रीर ताजगी समाप्त हो जाती है। नये विचार के स्थान पर बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, कविना में सहज सौन्दर्य की बजाय श्रलंकारों की कृत्रिम शैली प्रधान हो जाती है कानून के क्षेत्र में नई स्मृतियों का निर्माण बन्द हो जाता है, इस काल में पहले तो स्मृतियों के भाष्य होते हैं श्रौर श्रन्त में पुराने धर्म-प्रन्थों के श्राधार पर निबन्ध ग्रन्थ बनने लगते हैं। इस काल की एक प्रधान विशेषता प्रान्तीय भाषाश्रों के साहित्य का श्रम्युत्थान श्रौर विकास है।

#### संस्कृत साहित्य मध्य काल में मंस्कृत माहित्य के प्रायः सभी श्रंगों काव्य, नाटक,

चम्पूं ( गद्यपद्यात्मक काव्य ), अलंकार शास्त्र, व्याकरण, कोष, दर्शन श्रादि का विकास हुआ। इस समय के काव्यों काठ्य में भट्टि का रावण वध (छुठी शं का उत्तरार्ध), माघ (लग भग ६७५ ई० ) का शिशुपालवध तथा श्रीहर्ष का नैषधीय चरित (१२ वीं श० का उत्तरार्घ) उल्लेखनीय हैं। इन सबने श्रायः भारवि द्वारा धवर्त्तित पद्धति का अनुसरण कर काव्य को रससय बनाने की अपेसा उसे श्रधिक-से श्रधिक श्रलंकारों से विभूषित करने का यत्न किया है। श्रलंकृत शैली का चरम विकास श्रीहर्ष के काव्य में है, उसके एक-एक श्लोक में श्रनेक अलंकार हैं तथा कई रलोकों में अनेकार्थक शब्दों का इतना श्रधिक प्रयोग हुआ है कि एक ही पद्य के कई अर्थ किये जा सकते हैं। इनके कथानक प्रायः रामायण, महाभारत की कथात्रों से लिये गए हैं। इस समय कुछ कवियों ने श्रपने श्राश्रयदाताओं के चरित्र को रोचक, काव्यमयी भाषाश्रों में लिखकर उन्हें ग्रमर करने का प्रयत्न किया तथा संस्कृत में ऐतिहासिक कान्यों की परम्परा डाली। इनमें पद्मगुप्त परिमल (११ ग्रं० का० १००४ ई०) का नघ-साहसांक चरित ( राजा भोज के पिता सिन्धुराज का चरित्र ) श्रीर बिल्हण का विक्रमांकदेव चरित ( चालकवंशी विक्रमादिन्य पष्ठ १०७६-११२७ ई० का वर्गान ) जयानक का पृथ्वीराज विजय श्रीर हेमचन्द्र का कुमारपाल-चरित प्रसिद्ध है। किन्तु सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक काब्य कल्हण-रचित राज-तरंगिणी है। इसकी रचना कश्मीरी राजा जयसिंह (११२७-११४६ ई०) के समय में हुई, इसमें १२ वीं शती तक के काश्मीरी इतिहास का बड़ा सरस वर्शन है।

मध्यकाल के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हर्ष की रत्नावली, श्रियहिशेका श्रीर नागानन्द, भद्रनारायण का वेणीसंहार, भवभूति ( द्र वीं नाटक श० का पूर्नार्द्ध ० ) के उत्तर रामचरित, महावीर-चरित श्रीर मालती-माधव, मुरारि का श्रनर्घ राघव, राजशेखर ( नवीं श० का उत्तरार्ध), के बाल रानायण, बाल भारत, कर्पूर मञ्जरी हैं। इनमें भवभूति की कृति उत्तररामचरित सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।

संस्कृत के मुक्तक श्रौर गेयकाव्यों की श्रिधकांश असिख रचनाए इसी युग की हैं। सात बार संन्यास श्रौर गृहस्थ के बीच में डोलने वाले भर्नु हिर के श्रु गार श्रौर वैराग्य शतकों में दोनों भावों का सुन्दर चित्रण है श्रौर नीति-शतक में नीति निषयक तत्त्वों का उदात्त वर्णन। श्रु गार रस का सर्वश्रेष्ठ मुक्तक श्रमरुक-शतक है। इसका एक-एक पद्य मंस्कृत माहित्य का चमकीला हीरा है। ११वीं शती में महाकिव जयदेव ने कोमल कान्त पदावली में 'गीत-गोविन्द' की रचना की।

संस्कृत में पद्य की श्रपेत्ता गद्य बहुत कम लिखा गया। सबसे बड़े गद्य-लेखक वासवादत्ता के प्रशेता सुबन्धु, कादम्बरी श्रीर हर्ष-गद्य चिरत के रचयिता वाण ( ७वीं शती ) श्रीर दशकुमार-चिरत के लेखक दण्डी ( सातवीं शती का उत्तरार्घ ) हैं। दण्डी पद-लालित्य तथा वाणभट वर्णन-कीशल की दृष्टि से श्रनुपम हैं। गद्य-पद्य-मिश्रित रचना चम्पू कहलाती है। चम्पुश्रों में त्रितिक्रम भट्ट ( दसवीं शती का श्रारम्भ ) का नलचम्पू सर्वश्रेष्ट है।

मध्ययुग में अलंकार शास्त्र के विकास द्वारा काव्य के विभिन्न श्रंगों-रस, ध्विन, गुण, दोष श्रोंर अलंकारों का सूच्म विवेचन किया गया। इसके पहले आचार्य मामह छठी शती के मध्य में हुए, इन्होंने इस के मौलिक सिद्धान्तों का काव्यालंकार में सुस्पष्ट प्रतिपादन किया। इनके बाद दण्डी, नामन ( प्रवीं शती का अन्तिम भाग ), आमन्दवर्धन ( नर्नी शती ) अभिनव गुप्त, मम्मट आदि विद्वानों ने इस शास्त्र को प्रौदता तक पहुँचाया।

इस युग में कथा-साहित्य भी काफी लिखा गया। पहली या दूसरी श०

ई० में गुणाड्य ने बृहत्कथा लिखी थी। यह लुप्त हो चुकी है, इसके आधार पर ११वीं शती में चेमेन्द्र ने बृहत्कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित्सागर लिखा। पिछला प्रन्थ बहुत बड़ा है और आकार में महाभारत का चतुर्था श है। इस ५कार के अन्य प्रन्थ बेताल पंचविंशति, सिंहासन द्वात्रिंशिका और शुक सक्षति हैं।

धर्मशास्त्र के चेत्र में इस काल में नई स्मृतियों का निर्माण बन्द हो गया, पुरानी स्मृतियों पर टीकाएं और भाष्य लिखे गए। मनुस्मृति की पहली और शिसद्ध टीकाएं मेधा तिथि ( नवीं श०) छोर गोविन्टराज ( ग्यारहवीं श०) ने लिखी। विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य स्मृति से शिसद्ध निताचरा व्याप्या भी ११वीं शती की रचना है। वर्जमान हिन्दू कानून का यह प्रधान श्राधार है। १२वीं शती से पुराने धर्मशास्त्रों के श्राधार पर निबन्धमन्थ लिखे जाने लगे। इस प्रकार का पहला प्रन्थ कर्ने ज के राजा गोविन्द्चन्द्र (१११४-४१) के मंत्री लच्मीधर कृत 'कृत्यकल्पनरु' था।

इस काल के दार्शनिक माहित्य का पिरचय पहले दिया जा चुका है। व्याकरण में जयादित्य श्रांर वामन ने ६६२ ई० के लगभग पाणिनीय सूत्रों पर काशिकावृत्ति के नाम में भाष्य लिखा। भर्नु हिर ने वाक्यप्रदीप, महा-भाष्य दीपिका श्रोर महाभाष्य विपदी नामक प्रन्थों की रचना की। पाणिनि से भिन्न श्रन्य व्याकरणों में इस काल में शर्व वर्मा का 'कातन्त्र' बड़ा लोक-िय था। बृहत्तर भारत में मध्य पृशिया से बालि तक इसकी पुरानी पोध्यां भिली हैं। जैन श्राचार्य हेमचन्द्र ने श्रपनी तथा श्रपने श्राश्रय-दाता नरेश सिद्धराज की स्मृति सुरक्ति रखने की दृष्ट से 'सिद्धहेम' नामक प्रसिद्ध व्याकरण का निर्माण किया। संस्कृत कोषों में श्रमरकोष इतना लोकप्रिय हुश्रा कि इस पर ४० के लगभग टीकाएं लिखी गईं। इनमें १०४० ई० के लगभग होने वाले चीरस्वामी की टीका श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तमदेव ने श्रमरकोष के परिशिष्ट रूप में 'त्रिकाण्ड शेष' की रचना की, हारावली में नये कठिन शब्दों का श्रर्थ दिया। श्रन्य कोषों में हेमचन्द्र का श्रभिधान चिन्तामिण, श्रनेकार्थ संग्रह, यादव का वैजयन्ती, हलायुष का श्रभिधान

रत्नयाला उल्लेखनीय हैं। राजनीति शास्त्र में इस काल की श्रसिद्ध रचना शुक्रनी त है। कामशास्त्र में वात्स्यायन के कामसूत्र पर टीकाएं लिखी गईं, इस विषय के स्वतन्त्र प्रम्थ कोक पंडित का कोकशास्त्र और बौद्ध पद्मश्री का नागर सर्वस्व है। संगीत का श्रमिद्ध प्रम्थ शाङ्ग देवकृत (१३वीं श०) संगीतरत्नाकर है। ज्ञान तथा कला की संभवतः कोई शाखा ऐसी नहीं थी, जिस पर संस्कृत में प्रम्थ न लिखे गए हों। यहां तक कि चोरी की कला पर भी साहित्य था। दुर्भाग्यवश, शचीन साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा लुप्त हो चुका है।

संस्कृत वाङमय की भां ते इस काल में श्राकृत श्रीर श्रपभ्रंश साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई। शकृतों का विकास-काल पहली से छ्ती शब्द ईव्तथा अपभ्रंशों का उक्ततियुग ६००-६००० प्राकृत ई॰ समभा जाता है। बैटिक भाषा के जन-साधारण में में प्रचलित रूप के श्रवान्तर भेदों की दृष्टि से, पहले प्राकृतों साहित्य का जन्म हुत्रा ग्रें।र बाद में त्राधिक ग्रन्तर बढने पर ग्रपभ्रंशों का। यही श्रपभ्रंश श्राद्यनिक भारतीय श्रार्यभाषात्रों—हिन्दी, मराठी, गुजराती, बङ्गला श्रादि का पूर्व रूप हैं। प्रधान शकृतें मागधी, शौरशेनी, महाराष्ट्रीय श्रीर पैशा हो हैं। इनमें साहित्यिक दृष्टि से महाराटी सर्वश्रेष्ट है। इसी में सानवाहन राजा हाल की गाथा सप्तशती है। जैनों ने इनका बहुत विकास किया मागधी और शौरसेनी के मिश्रण अर्धमागधी में उनके प्राचीन आग्रम ब्रन्थ हैं। सातवीं शती से ऋपभ्रंशों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। पुरानी हिन्दी इसी से निकली है। इसमें दोहा-प्रधान छन्द है। इस भाषा का सबसे प्रसिद्ध ऋर बृहत् ग्रन्थ दसवीं श०ई० में धनपाल द्वारा लिखा 'भविसयत्तकहा' है। श्राकृत साहित्य का विकास होने पर इनके अनेक श्रामा-शिक ब्याकरण श्रीर कोश लिखे गए।

दिश्चण की प्रधानना भाषाश्रों—तामिल, तेलगू श्रौर कन्नड़ में इस युग से काफी साहित्य बनने लगा था। नामिल का साहित्य तो दिश्चिणी भाषाएं ईसा की पहली श० से बनने लगा था। इसके प्राचीन तम प्रन्थ 'नालदियार' के कुछ श्रंश ही मिलते हैं। तिरु-वल्लुकरकृत 'कुरल' तामिल वेद माना जाता है, इसमें धर्म, श्रर्थ, काम के सम्बन्ध में उपयोगी उपदेश हैं। तामिल के सबसे प्राचीन व्याकरण 'तोल-किप्प्यमू' का कर्ता अगस्स्य ऋषि का शिष्य बताया जाता है। इसमें अनेक ऐतिहासिक प्रन्थ भी हैं। सध्ययुग में इसकी प्रसिद्धतम रचना कम्बन कृत 'रामायणम्' थी। तेलगु में पूर्वी सोलंको राजा राजराज ने नित्यभट्ट से महाभारत का अनुवाद कराया। इन सब भाषाओं पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है।

## (३) व ज्ञानिक उन्नति

इस समय ज्योतिष, त्रायुर्वे द न्नादि सभी विद्वानों का साहित्य विकसित हुआ; किन्तु उसमें नवीन अनुसन्धान और मौलिकता का हास हो गया। इस काल के प्रधान ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त श्रीर भास्कराचार्य थे। ब्रह्मगुप्त ने ६२८ ई० के ज्ञामपास 'ब्रह्मस्फट सिद्धान्त' और खंडखाद्य प्रन्थों में प्रायः शाचीन स्राचार्यों के मिद्धान्तों का समर्थन किया। भास्कराचार्य (जन्मकाल-१११४ ई० ) ने 'भिद्धान्त शिरो निष्' के पहले दो भागों — जीजावती तथा बीजगिएत में गिएत विषयक तथा प्रहगिएताध्याय श्रीर गोलाध्याय में ज्योतिष सम्बन्धी नियमा का श्रतिपादन किया। इसमें उत्पने पृथ्वी के गोल होने तथा उसको त्राकर्षण शक्ति के सिद्धांतों की बड़ी सुन्दर ब्या ज्या को है। इसी काल में भारतीय ज्योतिषियों को खलीफा हांरू रशीद श्रीर श्रलमामून ने बगदाद में बुलाया, उनके प्रन्थों का श्ररबी श्रनुवाद कराया। श्ररबों द्वारा भारतीय ज्योतिष का ज्ञान योरीप पहुंचा । गणित के सभी चेत्रों में भास्करा-चार्य ने ऋपने पूर्व निर्दिष्ट प्रन्थ में पुराने आचार्यों के सिद्धान्त दिये हैं। त्रिकोण्मिति का इस समय अच्छा विकास हुआ था। भारतीयों ने ज्या श्रीर उक्तम ज्या की सारिणयां बना ली थीं । पश्चिम में न्यूटन (१६४२-१७२७) ने पांच शतो बाद जिस गुरुत्वाकवंश नियम का श्रीर चलन गणित का श्रावि-प्कार किया, भास्कराचार्य पांच शती पहले भारत में उनकी खोजकर चुके थे। इनकी गशियों की गणना यूनानी ज्योतिषी श्रार्किमीडिस से श्रधिक शुद्ध है, ब्रह की चिणिक गति के हिसाब में उन्होंने एक सैकराड के ३३७४ वें भाग की ब्रटि का भी उल्लेख किया है।

्राःप काल में, यायुर्वेद के कई प्रसिद्ध प्रन्थ लिखे गए। वाग्भष्ट ने ८०० ई० के लगभग य्रष्टांगहृद्य यौर माधवकण ने त्र्यायुर्वेद माधव निदान लिखे। माधव निदान में रोगों के निदान-ग्रर्थात् उत्पत्ति-कारणों पर विस्तार से विचार है। १०६० ई० में

बङ्गाल के च हपाणिदत्त ने चरक, सुश्रु त पर टीकायों के यातिरक्त चिकित्सासार-संग्रह की रचना की। १२०० ई० के लगभग शाङ्ग धरमंहिता लिग्बी गई,
इसमें याफ.म, पारा यादि योपधियों के वर्णन के यातिरिक्त नाड़ी-विज्ञान के
भी निष्म दिये गए हैं। वनस्पति-शास्त्र के कोशों में शब्द-शदीप खोर निघयदु
असिद्ध हैं। हमारे यहां शरीर खोर शल्यि। या काफी उन्नत थी। शाचीन
भागतीय कृत्रिय दांतों के बनाने, लगाने तथा कृत्रिम नाक को बनाकर जोड़ने
की कला भी जानते थे, मोतिया विन्द को खापरेशन से दूर करते थे। पथरी,
अन्त्रवृद्धि (हिनया), भगंद्र, नाड़ीवर्ण एवं खर्श को टीक कर देते थे।
स्त्रियों के रोगों के सूचम-से-सूचम आपरेशन, शल्यिकया हारा गर्भ-निमोचन
की निधि भी उन्हें सुपरिचित थी। खलीफा खल्मन्स्र ने खाठवी शती में
भारत के कई वैद्यक प्रन्थों का खरबी खनुवाद कगया था। हारू रशीद ने
खनेक भारतीय वैद्य वगदाद बुलाये। खरबों हारा भारतीय खायुर्वेद योरोप

चिकिन्यालय विश्व में सर्वप्रथम संभवतः भारत में ही बने। योरोप में दुसर्वा श० में पहले श्रोपधालय की स्थापना हुई; किन्तु भारत में इनका सर्व- अध्य उल्लेख श० ई० प्० के अशोक के अभिलेखों में है, पांचवीं श० में आदियान तथा मानवीं श० में युत्रान-च्वांग ने क्रमशः पाटिलपुत्र, और तच्चांशला, मथुरा आदि को पुण्यशालाओं का उल्लेख किया है जहां निर्धनों तथा विधवाओं को भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त मुप्त श्रीषधि भी दी जाती थी।

पशु-िचिकिन्या भी कम उन्नत नहीं थी। हाथियों श्रीर घोड़ों की समर की दृष्टि सं बड़ी महत्ता थी। श्रतः इन पर संस्कृत साहित्य में बहुत ग्रन्थ बने । इनमें निम्न उल्लेखनीय हैं—पालकाय्य की जिन्निक्सा, गजायुर्नेद् गजदर्पण, गज परीज्ञा, गज लज्ञण जयदत्त कृत श्रश्द-चिकित्सा, नकुल का शालिहोत्र शास्त्र, श्रश्वतन्त्र गण्यचित श्रश्वायुर्वेद, श्रश्वलज्ञण, हमलोला-वती । इनमें श्रधिकांश लुप्त हो चुके हैं, दूसरे प्रन्थों में उद्घत वाक्यों से ही इनका ज्ञान होता है । पशु-विज्ञान को तथा कृमिशास्त्र का प्राचीन प्रन्थों में सूक्ष्मवर्णन है । जैन पंडित हंसदेव के 'मृगय चिशास्त्र' में सिंह श्रादि पशुश्रों तथा सारस, उल्लू, तोता श्रादि पिच्चों का विस्तृत विवरण है ।

इस समय विभिन्न उपयोगी शिल्पों—वास्तु, मूर्ति, कृषि, रान परी चा, धातु विज्ञान पर बहुत पुस्तकें हैं। भूमि यापन के सम्बन्ध में चेत्रगणित शास्त्र उपलब्ध होता है। श्रीर 'नौ निर्माण' पर नौ शास्त्र श्रादि प्रन्थ मिलते हैं। इस प्रकार के साहित्य में मयशिल्प राजा भोजकृत समरांगण सूत्रधार श्रीर मुक्ति कल्पतरु विशेष तथा उल्लेखनीय हैं।

किन्तु हमारे पूर्वजों की यह उन्नित देर तक नहीं जारी रही, मध्यकाल में हमारा सांस्कृतिक श्रधःपतन हो गया। इसके वैज्ञानिक श्रय- दो प्रधान कारण थे। पहला कारण धार्मिक प्रभाव की नित के कारण श्रत्यधिक वृद्धि थी। पहले यह कहा जा चुका है कि गुष्त युग तक भारतीय जीवन में एक श्रोर धर्म तथा मोज्ञ तथा दूसरी श्रोर काम श्रोर श्रर्थ में संतुलन श्रीर सामंजस्य था। मध्य काल से धर्म का पलड़ा

श्रोर काम श्रोर श्रथं में संतुलन श्रोर सामंजस्य था। मध्य काल से धर्म का पलड़ा भारी होने लगा। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि हमने सांसारिक विषयों की श्रपेक्षा धार्मिक विषयों को श्रधिक महत्त्व देना शुरू किया, लौकिक एवं वैज्ञानिक विषयों का श्रध्ययन उपेक्षित होने से उनकी प्रगति श्रवरुद्ध होने लगी। धर्म की श्रत्यधिक प्रभुता का दूसरा परिणाम यह हुआ कि धर्म- प्रन्थों को परम प्रमाण माना जाने लगा। इससे स्वतन्त्र चिन्तन तथा श्रन्वेषण की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। वैज्ञानिक विषयों में भी पुराण प्रमाण माने जाने लगे। जनता उनमें श्रन्ध-विश्वास श्रीर श्रद्धा रखती थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इन सिद्धान्तों को गलत होते हुए भी स्वीकार किया श्रीर इससे स्वाधीन तर्क श्रीर श्रवुसन्धान समाप्त हो गए।

एक उदाहरण से यह बात भजी भांति स्पष्ट हो जायगी। पुराणों के वर्णना-नुमार सूर्य श्रीर चन्द्र प्रहण का कारण राह श्रीर केतु हैं। ज्योतिषी यह मानते हैं कि पृथ्वी की छाया पड़ने से ये ग्रहण होते हैं। पुराने भारतीय ज्योतिषियों को यह श्रच्छी तरह ज्ञात था कि इनका वास्तविक कारण छाया है, राह द्वारा प्रसा जाना नहीं । किन्तु वे श्रयने को इस लोक-प्रचलित पुराणा-नुमोदित धार्मिक धारणा का खरडन करने में श्रसमर्थ पाते थे। यदि इतना हो होता तो भी गनीमत थी; किन्तु कुछ ज्योतिषियों ने लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए खुल्जम-खुल्ला यह कहना शुरू किया कि शास्त्रों में कही बात अरुठी नहीं हो सकती। श्रतः वैज्ञानिकों की पृथ्वी की छाया वाली बात गलत है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धान्त में उन व्यक्तियों की भर्त्सना की है जो प्रहण का कारण राहु को नहीं मानते। उसकी जुल्य युक्ति यह है कि वेद श्रीर स्मृति की बात कैसे मिश्या हो सकती है। योरोप में जब तक बाइबल को वैज्ञानिक विषयों में प्रामाणिक माना जाता रहा, त्रिज्ञान की उक्षति नहीं हो सकी । भारत में जिस समय से शास्त्र श्रामाएय का श्राधान्य हुन्ना, स्वतन्त्र वैज्ञानिक त्रनुसन्धान बन्द हो गया। इसने न केवल विज्ञान किन्तु श्रन्य सभी चेत्रों में घातक प्रभाव डाला। पुराने प्रन्थ श्रीर श्राचार्य पुज्य समके गए, सारी प्रतिभा श्रीर विद्वता उनकी रचनाश्री के भाज्यों श्रीर वृत्तियों में व्यय की जाने लगी। ८०० ई० के लगभग काश्मीरी दार्शनिक जयन्त भद्र ने इस युग की भावना का परिचय देते हुए ठीक ही लिखा था- 'हममें नई वस्त की कल्पना करने की शक्ति कहां है। सांस्कृतिक दास का दूसरा बड़ा कारण संकीर्ण मनोत्रृत्ति का प्रबल होना था। पुराने जमाने में भारतीय के दूसरे देशों से उपयोगी कलाएं श्रीर विज्ञान ब्रह्ण करने में कोई संकोच नहीं करते थे। भारतीय कला श्रीर ज्योतिष यूनानी प्रभाव से यमृद्ध हुई थी। पिछले श्रध्याय में इस विषय में वराहिसिहिर का एक वाक्य उद्रत किया जा चुका है कि यद्याप यूनानी म्लेच्छ हैं किन्तु ज्योतिषी होने के कारण श्रादरणीय हैं । श्रलबेरूनी के समय तक भारतीयों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा अध्याभिमान बहुत बढ़ चुके थे । वे सममते थे कि उन-जैसा कोई देश नहीं, उन-जैसी कोई जाित नहीं, उनके श्रांतिरक्त किसी ाित की जिलाग का कुछ भी ज्ञान नहीं है। 'उनका श्रांभितान इतना श्रांधिक है कि यदि श्रांप उनसे खुरासान या फारस के किसी विज्ञान या विद्वान का उल्लेख करेंगे जो वे श्रांपको श्रज्ञानी श्रीर क्रुरा दोनों सनकोंगे।' श्रुज्ञवेष्टनी इस्का श्रंगत कारण भारतीयों का दूसरी जाितयों से न मिजना-जुलना श्रांर विदेश-पात्रा न करण समकता है। पानी का प्रवाह रुकने पर उसमें स्पडांट पेड़ा है। जाि हैं. भारतीय विचार में भी जब प्रगतिशीलता न रही तो विकार श्राना शुरू हुशा २००० वर्ष कियाशीलता के बाद स्वापाविक धकान. शास्त्र-गताण्य श्रोर संकीर्णना से उसमें हास श्राने लगा श्रोर ह गा संस्कृतिक श्रपकर्ष प्रारम्भ हुशा।

हसी समय भारत में स्लाम का अवेश हुआ. उसके उसके सम्पर्क और संघर्ष से उसमें जो परिवर्त्तन हुए, उनका अगले अध्याय में वर्गा होगा।

# दमवां अध्याय

इस्लाम खोर हिंदू धर्म का मन्यकी तथा उसके प्रभाव

सानवीं शर्ता ई० में अरब शयद्वीप में एक नथे धर्म और नई शक्ति का अभ्युत्थान हुआ। उस समय तक अरब की मरुभूमि नाना इस्लाम का देवी-देवनाओं के उपासक, सामाजिक कुरीतियों में इबे हुए, उद्य सदा परस्पर लड़ने भगड़ने वाले अंगली अरबों और व्यापा-रियों का देश था। हजरन मुहम्मद (४००-६३२ ई०)

ने उसमें एक निराकार ईश्वर (श्रव्लाह) की पूजा का प्रचार किया, बालिका-वय, बून, मिद्रा-सेवन श्रादि बुराइयों तथा हानिकर रुडियों का खरडन किया। उनके उपदेशों ने श्ररवों में नवजीवन का संचार किया। शीघ्र ही समुचा श्ररव उनके नेतृत्व में संगठित हो गया। ७५० ई० नक पूर्व में मध्य एशिया की पामीर पर्वत-माला, श्रोर निन्ध चे पिचम में पिरेनीज पर्वत-माना (फ्रांस) श्रोर स्पेन तक के विशाल भूखरड में इस्लाम की विजय पेजयन्ती जहराने लगी।

#### भारत में इस्लाम का प्रचार

इस्लाम की पिश्व व्यापी लहर शीव ही मीमानों से भारत

में अवंश करने लगी। इस देश में इसका अचार
शान्ति-पूर्वक दो ढक्ष से हुआ, शान्तिपूर्वक और शिन्त-पूर्वक।
प्रवेश अध्म तरीके से अचार करने वाले अरब व्यापारी, पुस्लिम
फकीर और दरवेश थे। दूसरे के माध्यम थे—अरब, तुर्की
और मुगल आकान्ता। प्रायः यह सममा जाता है कि इस्लाम तलवार के
जोर से फैला किन्तु यह बात सर्वांश में मत्य नहीं है। भारत में सर्वअथम
इसका प्रसार शान्ति-पूर्वक ही हुआ। अरबों और भारतीयों का सम्यन्ध
हजरत मुहम्मद के जन्म से पहले कई सिद्यों से चला आता था। वे नाविकों
तथा व्यापारियों के रूप में भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बन्दरगाहो

पर त्राते थे। विशेषतः पिन्चमी तट पर चौल, कल्याण श्रीर सुपारा तथा मलावार में इनकी अनेक बस्तियां थी। इस्लाम के प्रचार के बाद ये कहर मुसलमान होकर भारत आने लगे। इनमें से अनेक अरब व्यापारी भारत में ही बस जाते थे, भारतीय स्त्रियों से शादी कर लेते थे। इन्हीं की सन्तान कोंकण की निट्या और मलावार की मोपला जातियां हैं। उस समय के पश्चिमी तट के हिन्दू शासकों की विशेषतः सौराष्ट्र के बल भी वंश और कालोकट के जमोरिनों को नीति इन व्यापारियों को अपने राज्य में पूरा श्रीत्साहन देने की थी, क्योंकि इनसे उनके राज्यों को बड़ी आय थी। बलभी के राजाओं ने इन्हें अपने राज्य में न केवल मस्जिदें बनाने की ही अनुमित नदी अपितु स्वयं भी इनके लिए मस्जिदें बनवाई । मलावार के राजाओं ने इन्हें अपने राज्य में न केवल मस्जिदें बनाने की ही अनुमित नदी अपितु स्वयं भी इनके लिए मस्जिदें बनवाई । मलावार के राजाओं ने इन्हें अपने राज्य में बड़ी रियायतें और उंचे पद दिये। एक राजा ने तो यहाँ तक आजा दे दी कि हर हिन्दू मुखाह के घर कम-रे-कम एक लड़के को बचपन से ही मुललमानों की तरह शिक्षा दी जाय। इन कारणों से दिश्चण में इस्लाम का प्रचार तेजी से हांने लगा।

शान्ति-पूर्वक धर्म-प्रचार में सबसे श्रधिक महत्त श्रीर सफलता मुस्लिम फकीरों तथा दरवेशों को मिली। ११वीं शती से इनका कार्य शुरू हुआ। इन फकीरों को पीठ पर कोई राजनीतिक शित न थी। इन्होंने अपने उपदेशों तथा चमत्कारों से ही हिन्दू जनता को मुस्लिम बनाया। ११वीं शती में शेख इस्माइल श्रीर अब्दुल्ला यमनी भारत श्राये, १२वीं शती के प्रारम्भ में नूर सतागर ईरानी ने गुजरात की नीच जातियों को मुसलमान बनाया। तेरहवीं शती के प्रसिद्ध फकीर जलालुद्दीन खुखारी, सेयद श्रहमद कबीर, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे। इनकी शिष्य-परम्परा फरीहुद्दीन, निजामुद्दीन श्रीलिया (१३वीं-१४वीं शती), ख्वाजा कुतुबुद्दीन, शेख अलाउद्दीन श्रली, श्रहमद साबिर पिरानकलियर वाले प्रसिद्ध हैं। इन्हें हिन्दुश्रों की संकीर्ण जराति-प्रथा के कारण बहिष्कृत श्रीर पद-दिलत ब्यक्तियों श्रीर नीच जातियों को मुसजमान बनाने में काकीसफलता मिली।

बलपूर्वक इस्लाम प्रचार का कार्य मुस्लिम आकान्ताओं ने किया। पहला

श्राक्रमण ७१२ ई० में मुहम्मद बिन कासिम ने भिन्ध पर बलपूर्वक प्रचार किया। इसके तीन सो वर्ष बाद ग्यारहवीं शती में मुहम्मद गज़नवी ने १७ बार हमले किये। इसके दो सो वर्ष बाद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को हगया (११६२ ई०)। शहाबुद्दीन के सेनापित कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थायी नींव डाली (१२०६ ई०)। १४२६ ई० तक दिल्ली पर तुर्कों श्रोर श्रक्रगान सुल्तानों का शासन रहा श्रीर इसके बाद दो सो वर्ष तक मुगलों का। इस काल में फीरोज़ शाह तुग़लक (१३४१-मम् ई०), सिकन्दर लोदी (१४मम-१४१७ ई०), काशमीर के सिकन्दर (१३६४-१४१६ ई०) तथा श्रीरंगजेब (१६४६-१७०७ ई०) श्रादि बादशाहों ने इस्लाम के भ्रचार के लिए राजशिक्त का पर्याप्त प्रयोग किया।

किन्त सदीर्ध काल तक मुस्लिम शासन शक्ति-प्रयोग तथा शान्ति-पूर्वक प्रचार से भी इस्लाम को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। एक अभूतपूर्व हिन्दू-धर्म श्रीर इस्लाम के सम्पर्क से दोनों के इतिहास में एक नवीन तथा श्रभूतपूर्व घटना हुई। इस्लाम से घटना पहले भारत पर यवन, शक, हुए। ऋदि ऋने ह जातियों के श्राक्रमण हुए थे। हिन्द्-धर्म श्रीर हिन्दू-समाज ने इन जातियों को श्रात्म-सात् कर लिया था। किन्तु मुसलमान ही ऐसी पहली आक्रान्ता जाति थी जो हिन्दु जाति का श्रंग न बन सकी। दूसरी श्रोर इस्लाम भारत में श्राने से पूर्व जिन देशों में गया था वहां उसे विलक्षण सफलता मिली थी। उन देशों की समूची जनता को उसने अपने रंग में रंग लिया। ईरान की पारसी, मिश्र की युनानी सभ्यतात्रों का स्थान ऋरब संस्कृति, ऋरबी भाषा श्रीर इस्लाम ने प्रहण कर लिया। किन्तु भारत में इस्लाम कई सदियों तक प्रभाव डालने के बाद भी बहुत थोड़े भाग को ही हजरत महम्मद का अनुयायी बना सका। हिन्द्-धर्म श्रीर इस्लाम दोनों के एक दूसरे को श्रपने रंग में न रंग सकने से दो प्रधान वारण थे-(१) इस्लाम का कट्टर एकेश्वरवाद (२) हिन्द-धर्म की पाचन शक्ति की ची णता।

भारत में याने वाले मुस्लिम विजेता एक बात में यपने पूर्ववर्त्ती सभी याकान्तायों से भिन्न थे। शक, कुशाण योर हूण यादि इम्लाम का जातियों का यपना कोई विशिष्ट धर्म नहीं था। किन्तु एकेश्वरवाद मुसलमान न केवल एक कट्टर एकेश्वरवादी धर्म यपने साथ लेकर याये, यपितु उनमें यपने धर्म को फेलाने की लगन योर जोश भी था। बुतपरस्ती से जहां उन्हें छुणा थी, वहां वे बुतिशकन होने में गर्व भी अनुभव करते थे। हिन्दू समाज को इसमें कोई यापत्ति न थी कि उनके तैंतीस करोड़ देनों में यहलाह को भी शामिल कर लिया जाय, उन्होंने यहलेपनिपद की भी रचना कर डाली; किन्तु मुसलमानों का यहाह लाशरीक था योर शिरकत ( यहलाह के साथ यन्य देवतायों को सम्मिलित करना ) इम्लाम की नजर में सबसे बड़ा कुफ । यतः इस्लाप के यन्यायी हिन्दू धर्म में रिलीन होने को तैयार न थे।

यदि यह किसी तरह सम्भव भी होता तो भी हिन्दू धर्म इस्लाम को न पवा पाता। उत्समें श्राचीन काल में दूसरों को निगलने, हजम करने, अपने रक्त, मांस, मड़जा में निश्चित करने तथा अपना अंग बना लेने की जो जिल्लाण् शन्ति थी वह मुसलमानों के आगमन काल तक बहुत मन्द्र हो जुकी थी। जाति-नेद्र की कठोरता से हमारी जाति की यह पुरानी विशेषता लुभ ध्रायः हो रही थी। इसका परिगात यह हुआ कि जिन राजवंशों के पूर्वज पहले एक पीढी में हो बाहरी जातियों को अपना अंग बना लेते थे, वे अब स्लेच्छों के स्पर्श मात्र से धवराने लगे। विदेश-यात्रा में उनका धर्म नष्ट होने लगा। जब उच्च वर्ग हिन्दू जाति के निम्न वर्गों से भी अलग रहने लगे तब वे विधर्मी मुसलमाने। को किस तरह अपने में मिला सकते थे ?

हिर भी हिन्दू धर्म छौर इस्लाम का जो सम्पर्क हुआ उसका बडा महत्त्व है। इस अकार की टो विरोधी संस्कृतियों का सम्पर्क न केवल भारतीय ही, अपित विश्व-इतिहास की भी एक निलच्चण घटना थी। सर जान मार्शल ने टोक हो किया ह कि 'भारा जाति के इतिहास में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया जब इतनी विशाब, इतनी सुविकसित और साथ ही मौलिक रूप से इतनी विभिन्न सभ्यता प्रों का सम्मिजन श्रीर सम्मिश्रण हुश्रा हो। इन संस्कृतियों और धर्मी के विरतत विभेद उनके सम्पर्क के इतिहास को विशेष शिषात्रद बनाते हैं।"

यग्रिप दोनों धर्म एक दूसरे के कहर विरोधी थे, दोनों में उम्र राजनीतिक

संघर्ष श्रीर भयंकर युद्ध हुए; लेकिन इसके बावजूद हम जीवन के प्रत्येक त्रेत्र में दोनों को एक दूसरे के पास आते सम्भिलन की हए, मिलने के लिए श्रागे बढ़ते हुए पाते हैं। साधारण प्रवित जीवन के सभी पहलु मां में सम्मिलन, सम्मिश्रस, सहयोग, कामीप्य, पारस्परिक प्रेम, सामञ्जस्य और समन्वय की मंगल-कारिशी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। इस्लाम का सुफीवाद वेदान्त से प्रेरणा प्राप्त करता है, दो हिन्दू धर्म के सुधार-श्रान्दोलन इस्लाम की समानता श्रीर भातन्त्र की भावना से प्रशावित होते हैं। सर्व साधारण जनता में ऐसे पन्थों की पूजा शुरू होती है जिनमें हिन्दू-मुस्लिम का भेद नहीं रहता। एक श्रोर श्रलबेरूनी श्रादि विद्वान् संस्कृत पदते हैं, तो दूसरी श्रोर राय भानामल-जैसे हिन्दू फ़ारसी में मुस्लिम साहित्य की परम्पराश्चों पर प्रकाश डालते हैं। श्रमीर ख़ुसरो श्रीर रसकान श्रादि हिन्दी में कविताएं लिखते हैं, हिन्दू फ़ारसी में । दो सभ्यतात्रों के सम्पर्क से वास्तु, चित्र, संगीत कलात्रों में नई शैलियों का श्राविभाव हुत्रा, जिनके मूल तत्त्व तो भारतीय थे किन्तु बाह्य श्राकार ईरानी । अगल बादशाहों ने हिन्दुश्रों के तुलादान श्रादि रिवाज प्रहण किये, हिन्द सरदारों ने फारसी भावा, मुस्लिम रहन-सहन, पोशाक श्रीर पहनावा श्रंगीकार किया। राजनीतिक चेत्र में दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे। किन्तु, युस्लिय शासन हिन्दुश्रों के सहयोग के बिना नहीं चल सकता था, इसलिए इस समूचे युग में मुश्लिम शासक हिन्दुओं को ऊंचे पदों पर भी रखते थे। गोलकृण्डा के सुल्तानों का शासन हिन्दू मन्त्रियों पर निर्भर था, बङ्गाल में हु-पेनशाह ( १४१३-१४११ ई० ) ने रूप, सनातन श्रीर पुरन्दर श्रोदि हिन्द श्रफसर नियुक्त किये । मालवे के शासक श्रलाउद्दीन शाह द्वितीय

ने पहले अपना मंत्री वसन्त राम को बनाबा और पीछे इस पद पर मेदिनी

राय को नियुक्त किया। बीजापुर के यूसुफ श्रादिलशाह के राज्य में श्रनेक हिन्दू उच्च पदों पर थे। इब्राहीम श्रादिलशाह हिन्दुश्रों को संरच्छ देने से 'जगद्गुरु' कहलाता था। राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन में दोनों धर्मों के सम्पर्क से निम्न परिणाम उत्पन्न हुए। धार्मिक चेत्र में इस्लाम ने हिन्दू धर्म पर दो श्रसर डाले। (क) श्रपने धर्म की रचा के लिए हिन्दुश्रों ने जात-पांत के बन्धनों को दढ़ बनाया (ख) समानता के तस्व पर बल देने वाले जाति-भेद विरोधी सुधार श्रान्दोलन उत्पन्न हुए। इस्लाम पर हिन्दू धर्म का यह प्रभाव पड़ा कि उसमें कुछ कोमलता श्रीर सम्सता श्राई। उसके स्वरूप में भी काफी परिवर्त्तन हुश्रा। किन्तु इस सम्पर्क का सबसे मुख्य धार्मिक प्रभाव यह था कि इससे कुछ ऐसे सम्प्रदायों का जन्म हुश्रा जो हिन्दू श्रीर मुस्लिम धर्मों के श्रन्तर को मिटाने वाले थे।

वास्तु कला में दोनों की सभ्यतात्रों का प्रभाव ितये नई कला-शैलियों का विकास हुन्ना। विचित्र त्रीर सङ्गीत कला की उन्नति कला हुई। भारत ने मुसलमानों से बागबानी, कागज बनाना त्रादि कितनी ही कलाएं सीखीं।

- (३) साहित्यिक समृद्धि श्रीर वैज्ञानिक उन्नति ।
- (४) राजनीतिक एकता।
- (१) साधारण जीवन पर प्रभाव—वेश-भूषा तथा खान-पान में परिवर्त्तन कदृरपन में वृद्धि ।

## धार्मिक प्रभाव

(क) मुसलमानों की कट्टरता के कारण हिन्दू उन्हें श्रपने समाज का श्रंग नहीं बना सकते थे, लेकिन मुसलमान कट्टर होने के साथ-साथ श्रपने धर्म के प्रबल प्रचारक थे। यह भय था कि वे सब हिन्दुश्रों को इस्लाम का श्रनुयायी न बना डालें। इसके प्रतिकार का उपाय कट्टरता ही सोचा गया। लोहा लोहे को काटता है, इस्लाम की कट्टरता का निराकरण हिन्दुश्रों की कट्टरता से ही हो सकता था। इस समय के धर्मशास्त्रकारों ने जाति-भेद के नियमों को कठोर बनाकर हिन्द-धर्म को इतना सुदृढ़ दुर्ग बनाने का प्रयास किया जिसका इस्लाम भेदन न कर सके। इस प्रकार के लेखकों में पाराशर स्मृति के टीकाकार माधव, मदन पारिजात के रचयिनां विश्वेश्वर, बङ्गाल के रघुनन्दन तथा मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लूकभट्ट नीलकएठ, कमलाकर भट्ट श्रीर हेमादि मुख्य हैं। हेमादि ने ऋपने 'चतुर्वर्ग चिन्तामणि' में माल-भर में करने के लिए २००० अनुष्ठानों की व्यवस्था की इस प्रकार अनुष्ठानों से नियन्त्रित हिन्द-समाज पर इस्लाम का प्रभाव पड्ने की सम्भावना कम थी।

(ख) हिन्दूधर्म के सुधार ऋन्दोलनः-किन्तु धर्मशास्त्रियों की व्यवस्थाएं हिन्दू धर्म की पूरी रत्ता नहीं कर सकती थीं। समाज की नीची जातियां तथा श्रछूत उच्च वर्गों के द्वारा पद्दलित श्रीर उत्पीड़ित थे। इस्लाम समानता त्रौर भ्रातृ-भाव पर जोर देता था। उत्तरी श्रक्रीका स्रोर पश्चिमी एशिया में उसके शीघ्र प्रसार का एक कारण यह भी था कि उन देशों के पद्द्जित वर्गों को श्रपने त्राण का एक-मात्र उपाय इस्लाम ही प्रतीत हुआ। भारत में भी इस्लाम ऋत्यधिक लोकिश्य हो जाता यदि ठीक इसी समय समानता स्रोर भक्ति तस्व पर बल देने वाले स्रान्दांलन न होते। जाति-भेद विषमता की जड़ थी, उस पर सन्तों ने भक्ति के सिद्धान्त द्वारा प्रवल कुठारा-घात किया। यह भक्ति सबको पित्र करने वाली थी, इसने नीचों को भी ऊंचा उठा दिया। हिन्दू-समाज में भले ही भेद भाव हो, लेकिन भगवान के दरबार में सब भक्त समान हैं। यहां तो 'जात-पांत पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हिर का होई।' इन सन्तों ने सब धर्मों की समता, ईश्वर की एकता पर बल दिया, बाह्याडम्बर श्रीर कर्म-काएड की निन्दा की। जन्म के स्थान पर कर्म को महत्त्व दिया ग्रीर धर्म के ठे केदार पण्डितों, पुरोहितों श्रीर मुल्लाश्रों की निंदा की, मुक्ति का एक-मात्र साधन भक्ति को माना।

मध्य युग मं पहले दत्तिण भारत श्रीर फिर उत्तर भारत में सुधार-श्रान्दो-लन शरम्म हुए । दिचण के सुधार-श्रान्दोलनों के नेता शंकराचार्य ( लग-भग ७८८-८२० ई० ), रामानुज ( लगभग ११०० ई० ) श्रीर बसरेश्वर थे, तथा उत्तरी भारत में इसके शवर्त्तक थे रामानन्द । पहले यह बताया जा चुका है कि भारत में इस्लाम का शान्तिपूर्वक प्रवेश दिल्ल भारत में हुआ, वहीं से सुधार-आन्दोलनों का शुरू होना यह सूचित करता है कि इनको इस्लाम से कुछ प्रेरणा अवश्य मिली। इस्लाम के अनुयायियों की उपस्थिति ने जाति-भेद, आत्मिक जीवन और ईश्वर के अस्तिरव आदि विषयों पर लोगों को विचार करने के लिए उत्तेजित किया। एकेश्वरवाद और समानता आदि के विचार हिन्दूधर्म में पहले से ही विद्यमान थे, किन्तु इस्लाम से उन्हें बल मिला। शंकर और रामानुज के सिद्धान्तों पर यद्यपि इस्लाम का कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा किन्तु लिंगायत पर अवश्य ही पड़ा। हिन्दुओं का अंग होते हुए भी ये जाति-भेद नहीं स्वीकार करते, इसमें तलाक और विधवा-विवाह की इजाजत है। सुर्दे फूं कने की जगह दफनाये जाते हैं, ये श्राद्ध तथा पुनर्ज नम को नहीं मानते, सब एक दूसरे के साथ खा-पी सकते हैं। इसका प्रसार इस समय तक बेलगांव, बीजापुर और धारवाड़ जिलों, कोल्हा-पुर और मेसूर रियासतों में है।

उत्तर भारत में जाति-भेद का खराडन करने श्रीर भक्ति पर जोर देने वाले धार्मिक श्रान्दोलनों के संस्थापक रामानन्द थे। इन्होंने राम की भक्ति पर जोर दिया श्रीर हर जाति के लोगों को श्रपने शिष्यों में सिम्मिलित किया। रामानन्द के शिष्यों में एक नाई, एक मोची श्रीर एक मुसलमान थे। मैकालिफ के मतानुसार इसमें कोई सन्देह नहीं कि बनारन में विद्वान मुसलमानों से रामानन्द की भेंट हुई। रामानन्द के शिष्यों में महारमा कबीर (१३६८-१४१८ ई०) इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं कि उन्होंने इस्लाम श्रीर हिन्दू धर्म की चौड़ी खाई को पाटने तथा उसमें सहयोग श्रीर समन्वय की भावना उत्पक्ष करने का यस्न किया। उन्होंने दोनों धर्मों के बाद्य भेदों, रूढियों श्रीर श्राडम्बरों का खरडन करते हुए श्रान्तरिक एकता पर बल दिया। हिन्दू- मुस्लिम धर्मों की मूठी पृथक्ता का खराइन करते हुए उन्होंने कहा:—

भाई रे दुई जगदीश कहां ते श्राया, कहुँ कौने बौराया। श्रक्ताह राम कशीमा केशव, हिर हजरत नाम धारया॥ गहना एक कनक ते गहना, यामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुइ कर धाये, एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा श्रादम कहिये। को हिन्दू को तुरक कहावे एक जिमी परिहरिये॥ वेद कितेब पढ़े वे कुतवा, वे मुलना वे पांडे। वेगर बेगर नाम धराये, एक मिट्टी के भांडे॥

दोनों धर्मों के बाह्य कर्मकाण्ड की निन्दा करते हुए उन्होंने हिन्दुश्रों से कहा:—

पाहन पूजे हिर भिले, तो मैं पुजों पहार। ताते या चाकी भली, पीस खाय संसार॥ श्रीर मुसलमानों से कहा:—

> कांकर पत्थर जोरि के मस्जिद लई चुनाय। ता चढ़ि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय॥

कबीर की शिक्षाएं रहस्यवाद से श्रोत-श्रोत थीं। उन पर मुसलमान सूफी फकीरों का स्पष्ट प्रभाव है। इस्लान के समानता, श्रानु- पन, शिशुद एकेश्वर-वाद श्रीर मूर्त्ति-भंजन के सिद्धान्त महाराष्ट्र की जनता पर भी गहरा प्रभाव ढाल रहे थे। वहां बाह्यण श्रीर श्रवाह्यण दोनों तरह के प्रचारक इस बात पर बल दे रहे थे कि राम श्रीर रहीम को एक समको, जाति-भेद के बन्धनों को नोड़ दो, मनुष्य-मात्र के साथ प्रेम करो। राजानन्द के सनकाजीन विसोबा खेचर ने मूर्त्ति-पूजा का कट्टर विरोध करते हुए कहा:— 'पत्थर का देवता नहीं बोलता, वह हमारे इस जीवन के दुःखों को किस तरह दूर कर सकता है। यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छा पूरी कर सकता है तो गिरने पर वह दूर क्यों जाता है?' खेचर के शिष्य नामदेव हुए। इन्होंने महाराष्ट्र में धार्मिक संकीर्णता श्रीर जात-पांत के बन्धनों को तोड़ने पर बल दिया। इनके शिष्यों श्रीर श्रनुयायियों में लिंग, धर्म, वर्ण श्रीर जाति का भेद नहीं था, उनमें स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान, बाह्यण-श्रवाह्यण, कुनबी, दर्जी, कुम्हार, श्रन्थज, महार श्रीर धर्मनिष्ठ वेश्याएं तक सम्निलित थे। नामदेव के

नहार शिव्य चे ख मेला को ब्राह्मण पुरोहितों ने जब पंढरपुर के प्रसिद्ध मन्दिर में प्रवेश करने ये रोका, तो उसने उत्तर दिया:—'ईश्वर अपने बच्चों से भक्ति और प्रेम चाहता है। वह उनकी जानि की परवाह नहीं करता।'

१४ वीं सदी में पंजाब में गुरू नानक ने कबीर की भांति सब धर्मी की मांतिक एकता और हिन्दु-मुसलमानों के अभेद पर बल दिया:—

> बन्दे इक खुदाय के हिन्दू मुसलमान । दावा राम रसूल कर, लड़दे बेईमान ॥

उन्होंने हिन्दु श्रों के गंगा स्नान, तीर्थ-यात्रा, जप-पूजा-पाठ श्रीर प्रतिमा-पूजन श्रादि का विरोध करते हुए जाति-भेद की तीव्र निन्दा की श्रीर मुसल-मानों को भी यह उपदेश दियाः—'दया को श्रपनी मस्जिद बना, इन्साफ श्रपना कुरान समझ, नेक कामों को श्रपना काबा बना श्रीर परोपकार को कलमा। खुदा की मरजी को श्रपनी तसवीह मान।' गुरू नानक के शिष्यों में हिन्दू श्रीर मुसलप्रान दोनों थे।

नानक के समकालीन महाप्रभु चैतन्य ( १४८४-१४३३ ई० )थे। उन्होंने बङ्गला में हरि-भक्ति के प्रचार के द्वारा ब्राह्मणों के कर्मकाएड श्रौर जाति-भेद को जबर्दस्त खरडन किया। उनके शिष्यों में नीच जाति के लोग श्रौर मुसल-मान भी सम्मिलित थे।

धार्भिक चेत्र में तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय इस्लाम का रूपान्तर होने लगा। श्ररव के रेगिस्तान में उत्पन्न इस्लाम वहां की इस्लाम में वनस्पित की भांति सरल, कठोर श्रोग शुष्क था; वह भारत पिवर्त्तन के श्रार्द्द जलवायु में रूपान्तरित हुए बिना नहीं पनप सकता था। भारत की हरियाली का उस पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। श्रतः हम देखते हैं कि भारत में इस्लाम के साथ ऐसी श्रनेक बातें जुड़ गईं, जो पैग़ प्वर की शिचाशों के सर्वथा प्रतिकृत श्रीर श्रन्ध-विश्वासों से परिपूर्ण थी। मृत्तिंपूजा के कटर विरोधी होते हुए भी बंगाल में उन्होंने शीतला, काली, धर्मगज, वैद्यनाथ श्रीर इतर देवताश्रों की पूजा जारी रखी। इसके साथ ही उन्होंने निदयों के श्रिधाता ज्वाजा खिन्न, सुन्दर बन में शेर की

सवारी करने वाली देवी के प्रेमी श्रीर श्रंग-रत्तक जिन्दागाजी श्रादि नये मुसलमान देवता बना डाले। पीरों के मज़ारों की पूजा चल पड़ी। इसका प्रधान कारण यह था कि भारत में इस्लाम ने जो श्रनुयायी बनाये वे सहसा मूर्ति-यूजा श्रीर श्रन्थ-विश्वासों को नहीं छोड़ सकते थे।

दोनों धर्मों के सम्पर्क का चौथा प्रभाव यह हुआ कि दोनों में सम्मिश्रण की प्रवृत्ति बढ़ी और ऐसे सम्प्रदायों और सुधारकों का जन्म सम्मिश्रण की हुत्रा जिनके त्रनुयायी हिन्दू त्रौर मुसलमान दोनों ही थे। प्रवृत्ति हिन्दुत्रों ने उदारता-पूर्वक मुस्लिम देवी-देवतात्रों, पीरों श्रीर मजारों की पूजा शुरू की; श्रीर मुसलमान हिन्द दर्शन की गम्भीरता से प्रभावित होकर उसकी श्रीर भुके। भारत की जन-गराना की रिपोर्टों में पीरों के पूजक हिन्दुत्रों का काफी उल्लेख है। इसी शती के शुरू में पंजाब में श्रब्दुल कादिर जिलानी के सुरीदों में रावलिएडी के ब्राह्मण थे, बहराइच में सैयद सालार मसूद के मजार के उपासक हिन्दू भी हैं। अजमेर में शेख मुईनुहीन चिश्ती के मजार की भी यही दशा है। बंगाल के देहाती मुसलमानों द्वारा हिन्दू देवतायों की पूरायों के उदाहरए पहले दिये जा चुके हैं। मध्यकाल में श्रकबर श्रीर दारा शिकोह हिन्इ धर्म की स्रोर भुके थे। दारा शिकोह का तो यहां एक कहना था कि सौही द ( एकेश्वरवाद ) का सर्वोत्तम रूप उपनिषदों में पाया जाता है। उसने पचास उपनिषदों का फाल्सी में अनुवाद करनाया तथा 'मकमूटल् बहरैन' नामक एक प्रन्थ की रचना कराई। प्रन्थ के नाम का ऋर्थ है—'दो सागरों का संगम।' इसमें फारसी पढ़ने वालों के लिए वेदान्त की परिभाषात्रों का स्पष्टी-करण था, साथ ही उनके सूफी पर्याय भी दिये गए थे।

हिन्दू मुसलमानों के मेल और सामीप्य की लहरों का परिणाम यह हुआ कि सत्यपीर, सत्तनामी, नारायणी श्रादि ऐसे पन्थों का शदुर्भाव हुआ जिनके अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे और जो दोनों मेंक ोई भेद-भार नहीं मानते थे। बारहवीं शती में बङ्गाल में हिन्दुओं का मुसलमानों की दरगाहों पर मिठाई चढ़ाना, कुरान पढ़ना और मु स्लम त्योहार मनाना शरम्भ हो गया था। जुन नमान भी हिन्दु श्रों के धार्भिक रिवाजों के प्रति कियासमक सम्मान प्रदर्शित करते थे। इसी मेल-जोल से बङ्गाल में एक नये देवता 'सस्यपीर' की पूजा शुरू हुई। कहा जाता है कि गौड़ का बादशाह हुसेनशाह (१४६६-१५१६ ई०) इस सम्प्रदाय का संस्थापक था। श्रोरंगजेब के समय सतनामी श्रोर नारायणी सम्प्रदायों ने दोनों को मिजाने की कोशिश की। पिछले पन्थ में हिन्दू मुसलमान दोनों लिये जाते थे, ये पूर्व की श्रोर मुंह करके दिन में पांच बार प्रार्थना करते थे, ईश्वर के नामों में श्रवलाह को भी मानते थे श्रोर मुर्दों को दफनाते थे। गुजरात के एक साधक प्राणनाथ ने ने जाति-भेद, मूर्त्तिपूजा श्रोर बाह्मणों के प्रभुत्व का खण्डन किया। उनसे हर नये दी हा लेने वाले को हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनों के साथ बेठकर भोजन करना पड़ता था। प्राणनाथ का मन्तव्य था, सबका—चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, एक ईमान होना चाहिए।

### कला

सामीप्य तथा मेल-जील की जो प्रवृत्ति धार्मिक विचारों में थी, वहीं विभन्न कलाओं में दृष्टिगोचर होती है। वास्तु-कला वास्तु कला इसका ठोस और ज्वलन्त उदाहरण है। मध्य-युग में कला (भवन-निर्माण) के एक नवीन रूप का जन्म हुआ, जिसमें हिन्दू और मुस्लिम कला शैलियों का सुन्दर सामन्य-स्य पाया आता है। इसे भारत मुस्लिम (इण्डो सार सेनिक) या पठान-कला कहा जाता है। दोनों कलाओं पर भौगोलिक परिस्थतियों का प्रभान था। 'भारत उत्तुक्त पर्वतों विस्तृत मेदानों, दुर्भेंच जंगलों, प्रचण्ड ऋतुओं और घनी वन-स्पतियों का देश हैं; अतः भारतीय कला में विशालना, स्थूलता और विस्तार पर अधिक बल था। जिस तरह भारतीय जंगलों में असंख्य फूल-पत्तियों से सारी भूमि ढकी रहती है, उसी तरह भारतीय मन्दिरों में कोई चप्पा अलंकरण से खाली नहीं रहता। विस्तार, बाहुल्य और चित्र प्राचुर्य इसकी प्रभान विशेषताएं हैं। इसके विपरीत अरब एक विशाल रेगिस्ताम है,

जियमें मीलों तक कोई वनस्पति नहीं दिखाई देती। श्रतः मुस्लिम कला को विशेषता बड़े-बड़े भवन, ऊंची मीनारें, साफ स्रौर सादी दीवारें थी।' भारत में मुमलमान गुम्बद, मीनार श्रीर डाट लाये श्रीर उन्होंने भारतीयों सं तंग स्तम्भ-पंक्तियां, तथा भवन-कला के अन्य अलंकरण प्रहण किये। मुसलमानों को मेहराव का ज्ञान था ग्रतः उन्हें खम्मों की त्रावश्यकता नहीं थी। हिन्दुस्रों को डाट का ज्ञान न था स्रतः उनके लिए स्तम्भ श्रनिवार्य थे। सल्तनत युग तथा मुगल युग की वास्तु में इन दोनों का मि श्रण हुन्ना। उस सम्मिश्रण में दो कारण सहायक सिद्ध हुए-स्रिस्तम भवनों के शिल्पी हिन्दु थे, जो मुसलमान बादशाहों की देख-रेख में भवन निर्साण करते थे श्रीर नये मुस्लिम भवन पुराने हिन्दु मन्दिरों की विध्वस्त सामग्रियों से बने थे। अतः मुस्लिम वास्तु पर हिन्दु प्रभाव पड्ना स्वाभाविक ही था।

हिन्दू प्रभाव की मात्रा विभिन्न कला-शैलियों में परिस्थितियों के श्रनु-सार बदलती रहती थी। सल्तनत युग की दिल्ली-शैली में कुतुवमीनार श्रीर त्रालाई दरवाजे में मुस्लिम तत्त्वों की प्रधानता है, किन्तु जीनपुरी, बङ्गाली, गुजरानी तथा बीजापुरी शैली में हिन्दू तत्त्रों की प्रधानता है। जौनपुर में शर्की सुलतानों के सब कारीगर हिन्दु थे। इनके बनवाये हुए भवनों की भीमकाय भित्तियों, वर्गाकार स्तम्भ श्रौर छोटी गैलरियां स्पष्ट रूप से हिन्द शभाव की सूचक हैं; श्रीर जीनपुर की मस्जिदों में मुस्लिम कला की एक प्रधान विशेषता मीनार बिलकुल नहीं है। इसका सबसे ऋच्छा उदाहरण १४०८ ई० में पूर्ण हुई जौनपुर की 'त्रातालादेवी की मस्जिद' है। बङ्गाल में हिन्दू प्रभाव भवल रहा त्रीर इसका सुन्दरतम उदाहरण पाण्डुत्रा में सिकन्दर द्वारा (१३६८ ई०) बनवाई हुई श्रदीना मस्जिद है। गुजरात, मालवा, काश्मीर श्रीर बीजापुर की मुस्लिम वास्तु भी हिन्दू प्रभाव से श्रीत-प्रोत है।

मुगल युगों की इमारतों में ईरानी श्रीर भारतीय दोनों शैलियों का सामञ्जस्य बड़े सुन्दर रूप में दृष्टिगोचर होता है। अकबर द्वारा बनवाये फतहपुर सीकरी के भवनों, त्रागरा के जहांगीरी महल, मुहम्मद गौस श्रीर

हमायुं के मकवरों में यह प्रभाव सुस्पष्ट है। इसका चरम उत्कर्ष शाहज ्र की इमारतों - श्रागरे के ताजमहल श्रीर मोती मस्जिद-में दिखाई देला है। इस्लाम के संसर्ग का भारतीय संगीत पर गहरा प्रभान पड़ा श्रीर वह नये वाद्य यन्त्रों तथा नये रागीं से समृद्ध हुन्ना। प्राचीन भारतीय तथा ईरानी संगीतों के सम्मिश्रण ने एक नई संगीत-शैली को जन्म दिया जो दोनों शैलियों से श्रधिक उत्कृष्ट श्रीर मनोहारिग्री थी । श्रमीर खुसरो की श्रमाधारण प्रतिभा से भारतीय-संगीत को एक श्रनुपम विशालता श्रीर एकता मिली । भारत में वह सितार का श्रारन्भ-कर्त्ता माना जाता है । इससे उसने भारत की उत्तरी श्रीर दिल्ला संगीत-शैलियों में सामञ्जस्य स्थापित किया। कब्वाली भी उसी ने शुरू की, वह पद्धति श्रव तक लोकि अय है। जौनपुर के शकीं दरबार की सबने बड़ी देन 'ख्याल' है। अकबर के दरबार में ईगनी, तूरानी, काश्मीर श्रीर हिन्दू स्त्री-पुरुष श्रनेक उत्कृष्ट गवैये थे; किन्तु उस युग का सबसे बड़ा रागी तानसेन था। श्रमीर ख़ुसरो से मुहम्मदशाह रंगीले के समय तक श्रीरंगजेब को एक-मात्र श्रपवाद छोड़कर मुस्लिम दरबारों में भारतीय संगीत को प्रोत्साहन मिला, इसमें तराना, दुमरी, गजल, कब्वाली श्रादि का उसमें प्रवेश हुआ।

मुगल चित्र-कला का उद्भव तथा प्रेरणा का मूल स्रोत ईरान था; किन्तु वास्तु कला की भांति वह भी ईरानी श्रौर हिन्दू कलाश्रों चित्र-कला का सुन्दर सम्मिश्रण था। श्रकबर के दरबार के चित्रकारों में बहुसंख्या हिन्दुश्रों की थी। १७ प्रधान चित्रकारों में १३ हिन्दू थे। जो छ्वि-चित्रण में श्रत्यन्त कुशल थे। इनमें बसावन, लाल श्रौर दसवन्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रसिद्ध कला-मर्मज्ञ हैवल ने उद्यानों की योजना श्रौर निर्माण को भारतीय कलाश्रों में मुगलों की सबसे बड़ी देन कहा है। उद्यान-निर्माण- भारत में मुगलों के श्राने से पहले भी बाग थे, किन्तु वे कला मुख्य रूप से फलों के लिए थे श्रौर प्रायः वन-जैसे होते थे। मुगलों के बगीचे ईरान श्रौर तुर्कस्तान में विकसित उद्यान-कला के

श्रनुःप थे। इनकी विशेषताएं निम्न थीं—नहरों को ऊंचाई से लाकर उनसे मात-श्राठ प्रपात बनाये जाते थे, इनमें फव्तारे लगे होते थे, नहर की पटिरयों के दोनों श्रोर फूजों की क्यारियां होती थीं। सबसे ऊंचे या निचले फब्बारे पर बाग्ह दरी होती थी, जहाँ से सारे दृश्य का श्रवलोकन किया जाता था। कारभीर के शाजामार, निशात, श्रव्झावल, वैरीनाग श्रीर लाहौर के शालामार बगीचे जुग हों के बनवाये हुए हैं।

साहित्यिक उन्नति

इस्लाम ने मध्ययुग में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक उन्नित श्रीर राजनीतिक एकता के विकाय में बड़ा भाग लिया। उसने जन-साधारण श्रान्य प्रभाव के जोवन, रहन-यहन, वेश-भूषा श्रीर खान-पान पर भी प्रभाव डाला। हिन्दी में विद्यापित, तुलसीदास श्रीर सूर को रवनाएं इस युग की हैं। बङ्गला भाषा को साहित्य के पद पर पहुंचाने में श्रानेक कारण थे। इनमें निस्मन्देह सबसे श्रीवेक महत्त्वपूर्ण हेतु मुसलमानों का बङ्गाल विजय करना था। यदि हिन्दू राजा स्वाधीन बने रहते तो बङ्गला भाषा को राजाश्रों के दरबारों तक पहुंचने का श्रावसर मुश्किल से ही मिल पाना। चौदहनीं सदी के शुरू में नसीरशाह ने महाभारत का संस्कृत से बङ्गला में श्रानुवाद कराया। गमायण के श्रानुवादक कृत्तिवास को मुस्लिम दरबार से पूरी सहायता विजती थी। सन्नाट हुसैनशाह ने मलधर वसु से भागवत का बङ्गला में श्रानुवाद कराया। मुसलमानों के द्वारा संस्कृत प्रन्थों बंगला श्रानुवादों के श्रास्थिक उदाहरण हैं। बहमनी बादशाहों ने मराठी को पूरा श्रोत्साहन दिया। इसी काल में उद्दू का विकास हुश्रा। सोलहर्यी सदी में उसका जन्म हुश्रा श्रीर श्रारह्वीं सदी में वह साहित्यक भावा बनी। फारसी तवारीखों से देश में इतिहास जिखने की प्रवृत्ति को श्रीत्साहन मिजा।

वैज्ञानिक उन्नति विशेष रूप से सामरिक कला में हुई। मुगलों ने यूरोपीय रख-कला तथा बारूद, बन्दूक ग्रौर तोपों का वैज्ञानिक उन्नति श्योग तुर्कों ग्रौर ईरानियों से सीखा तथा उसका भारत में श्रसार किया। युद्ध विद्या, सैनिक व्यवस्था ग्रौर किलेबन्दी की इस समय विशेष उन्नति हुई। कागज बनाने की कला मुसलमान ही

भारत में लाये। इससे विद्या-प्रसार के कार्य में बड़ी सहायता निली।
मुगल शासन ने सारे देश में सुदृढ़ शासन द्वारा राजनीतिक एकवा
उत्पन्न की।

उत्तर भारत की भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन श्रौर खान-पान में मुस्लिन प्रभाव बहुत स्पष्ट है। हिन्दी, बङ्गला, मराठी में सैंकड़ों फारसी, श्ररबो, तुर्की शब्दों से वृद्धि हुई है। हिन्दुश्रों के विवाह-जैसे पवित्र मंस्कार में सेहरा श्रौर जामा का प्रयोग होने लगा। हमारी श्रधिकांश मिठाइयां इसी काल की ईजाद हैं। बालूशाही, शकरपारा, कलाकन्द, गुलाब जामुन, बरफी, हलवा सब मुसलमानी नाम हैं। प्राचीन साहित्य में मोदक (लड्डू) श्रौर श्ररप (मालपूर्व) के श्रतिरिक्त बहुत कम मिठाइयों का वर्णन मिलता है।

इस्लाम के साथ हिन्दू धर्म के सम्पर्क ने भारत में जो प्रभाव पैदा किये वे अनुपम हैं। इसने एक नई समन्वयात्मक सम्यता देने का प्रयत्न किया, जो न हिन्दू थी, श्रौर न ही मुसलमान। श्रिपत हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों संस्कृतियों के सुन्दर तत्त्वों को लिए थी। इसने वह विशाल मानव धर्म दिया जो जात-पांत श्रौर संकीर्णताश्रों से मुक्त, पुरोहितों के प्रभुत्व, कर्म-काण्ड के बाह्य श्राडम्बर श्रौर विभिन्न देवी-देवताश्रों की पूजा से रहित था, जो एकेश्वरवाद, विश्व-वन्धुत्व, प्रम, संयम, सदाचार श्रौर श्रात्मशुद्धि पर बल दे रहा था। इसने हमें वास्तु के चेत्र में ताजमहल दिया, जिसके तुल्य भव्य भवन संसार में इने-गिने ही हैं। इसने हमें सूर, तुलसी, विद्यापित श्रौर कृत्तिवास दिये। इस्लाम श्रौर हिन्दू धर्म के राजनीतिक संघर्ष श्रतीत का विषय बन गए हैं; किन्तु उस समय का कलात्मक वास्तु-वेभव फतहपुर सीकरी श्रौर मोती मस्जिद-उस समय के सन्तों की वाणी हमें उस स्वर्णिम युग की याद दिलाती हैं, जब हिन्दू श्रौर मुसलमान एक हो सहिष्णुता, प्रेम श्रौर सहयोग से समस्त भारत में एक उच्चतर, पवित्रतर संस्कृति का निर्माण कर रहे थे।

# ग्यारहवां अध्याय

### शासन-प्रगाली

प्राचीन भारत में राजतन्त्र और प्रजातन्त्र दोनों प्रकार की शासन-प्रणा-लियां प्रचलित थीं; किन्तु प्रधानता राजतन्त्र की ही थी। गुन युग में ४०० ई० के बाद प्रजातंत्रों का खंत हो जाने से देश की एक-मात्र शासन-प्रणानी राजतंत्र ही रह गई। यहां दोनों का संज्ञित उल्लेख किया जायगा।

#### राजतंत्र

राजतंत्र की प्रणाली भारत में वैदिक युग से प्रचलित है। उस समय

राजा की उत्पत्ति का कारण सम्भवतः सामरिक त्रावश्यकता वैदिक यग था। युद्ध में सफल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति स्वभावतः राजा का पद पा लेते थे ऋौर उन के पुत्रों के योग्य होने पर यह पद त्रान्वंशिक बन जाता था। वैदिक राज्य प्रायः जन राज्य होते थे, इनका त्राधार कुल या परिवार होता था। कई कुलों से 'विश' का निर्माण होता और कई विशों से जन की रचना होती। एक जन या कबीले के व्यक्ति अपना मूल पुरुष एक ही मानते थे, उनका मुखिया राजा होता था। वैदिक युग के प्रारम्भ में राजा का निर्वाचन होता था किन्तु संभवतः साधारण जनता इसमें भाग नहीं लेती थी। जनता के नेता-कुलपित श्रोर विश्वपित ही राजा का वरण करते थे। वरण का ऋर्थ राजा बनने की स्वीकृति देना था। वरण होने पर राज्याभिषेक होता था. श्रीर राजा प्रजा-पालन की 'प्रतिज्ञा' करता था। प्रतिज्ञा तोड्ने पर राजा निर्वासित और पद-च्युत किया जा सकता था। वैदिक काल में राजा निरंकुश नहीं था, उसका नियंत्रण समिति द्वारा होता था। यह वर्त्तमान काल की केन्द्रीय लोक-सभा समभी समिति त्रीर जा सकती है। यह समृचे जन की संस्थाथी। इसमें कीन-

सभा

कौन जाते थे, यह कहना कठिन है। किंतु ग्रामणी, सूत,

रथकार श्रीर कर्मार इसमें श्रवश्य सम्मिलित होते थे।

राज्य की श्रसल बाग्डोर इसी के हाथ में थी। राजा की स्थिति इसी के समर्थन पर श्रालिन थी। राजाश्रों की यही इच्छा रहती थी कि समिति सदा उनका साथ दे। इस के भिरुद्ध होने पर वे घोर संकट में पड़ जाते थे। इसकी सद्भागना श्रीर सहयोग पाने के लिए राजा समिति की बैठकों में भाग लेता था।

सभा का अर्थ कुछ विद्वानों ने 'समान कांति (भा) वाले' व्यक्तियों का संगरन किया है। इनके अनुसार सभा एक प्रकार की वृद्ध परिषद् थी, इसमें पुरोहित, धनिक आदि उच्चवर्ग के व्यक्ति सम्मिलित होते थे और 'सिमिति' में साधारण व्यक्ति। सभा और मिमिति को प्रजापित की जुड़वां कन्याएं समसा जाता था। केन्द्रीय सभा के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में भी सभा होती थी।

५००० ई० पू० से समितियां लुप्त होने लगीं। इसका प्रधान कारण यह था कि पुगने जन-राज्य विस्तीर्ण होकर प्रादेशिक राज्य बन रहे थे। पहले इनका विस्तार वर्त्तान जिलों के बराबर था, साम्राज्य बनने पर ये किमश्न-रियों के बराबर हुए। इन भिस्तृत राज्यों में समिति-जैसी केन्द्रीय लोक-सभा के सदस्यों का इकट्ठा होना तथा काम करना कठिन था। उस समय न तो या गयात के साधन इतने उन्नत थे श्रौर न प्रतिनिधि-ज्यवस्था का श्राविष्कार हुश्रा था, श्रातः वैदिक युग के बाद समिति का श्रान्त हो गया।

वैदिक राजा तिनयों की सहायता से शासन करता था। इनमें राजा के संबन्धी, मंत्री, विभागों के अध्यत्त और दरबारी सम्मिलित होते थे। इस युग के प्रधान अधिकारी सेनापित, संग्रहीता (कोषाध्यत्त ) भागधुक (कर-संप्राहक या अर्थमंत्री), ग्रामणी (गांगों का मुखिया) और सूत (रथ सेना का नायक) थे। सरका का प्रधान कार्य आन्तरिक उपद्रवों और बाह्य आक-मणों से राज्य का रत्ता था। कर पहले ऐच्छिक और बाद में आवश्यक हो गए। राजा का प्रधान कर्त्वय प्रजा की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति करना था। राज्यों का आकार छोटा होने से इस समय तक प्रान्तीय और स्थानीय शामन का विकाय नहीं हुआ था।

मौर्यकालीन राजतंत्र वैदिक काल की अपेत्ता अधिक सुविकिति और उन्नेत था। उस समय एक राजा के अधिकारों में बहुत मौर्य युग वृद्धि हो गई, राज्यों के अधिक विस्तृत होने तथा यातायान की किटनाई के कारण राजा पर अंकुश त्वने दाली समिति का अंत हो एया। राजा सेना, शासन, न्याय आदि सब विभागों का अधी-श्वर बना, उसे कानून बनाने का भी अधिकार मिला। इस काल में राजतंत्र की दो विशेषताएं उल्लेखनीय हैं—(१) शासन-तंत्र का निकास (२) राज्य के कार्य-चेत्र का विस्तार।

मीर्य साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध बहुत ही व्यवस्थित था। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन का स्पष्ट भेद और पिछले का विकास सर्व-शासन-तंत्र प्रथम इसी युग में हुआ है। केन्द्र में राजा मंत्रि-परिषद् के साथ शासन करता था। मीर्य सम्राट् अपने को केवल 'राजा' कहते थे और अपने साम्राज्य को 'विजित'। वैदिक काल में रित्नयों या राजा के परामर्श-दाताओं ने अब मंत्रि-मण्डल का रूप धारण किया। वैधानिक दृष्टि से यद्यपि यह राजा के प्रति उत्तरदायी था; किंतु लोकमत का इस पर काफी प्रभाव था और राजा को कई बार बाधित होकर अनिच्छापूर्वक मंत्रियों की बात स्वीकार करनी पड़ती थी। उदाहरणार्थ चंद्रजुत मोर्थ अपने मंत्री कौटिल्य की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। सम्राट् अशोक बौद्ध संघ को अधाधन्य दान दिये जा रहे थे, मंत्रियों ने इसका विरोध किया और अंत में एक बार अशोक को 'जम्बृद्धीपेश्वर' होकर भी संघ को आधा आंवला देकर ही संतोष करना पड़ा।

प्रांतीय शासन की विस्तृत व्यवस्था भी सर्वप्रथम इसी काल में हुई। मौर्यों का 'धिजित' पांच प्रान्तो' (मण्डलों) में बंटा था, इन्हें संभवतः चन्द्र कहते थे—(१) मध्य-देश-इसमें संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रान्त का हिन्दी भाषा-भाषी केत्र सम्मिलित था। इसकी राजधानी पटना थी। (२) प्राची-कलिंग-बङ्गाल श्रादि पूरबी देश प्राची कहलाते थे। इनका शासन-केन्द्र तोसली (धौली जि० पुरी) थी (३) नर्मदा के दिल्ल का प्रदेश दिल्ला-

पथ था। इसकी राजधानी सुवर्ण गिरी थी। (४) मारवाइ, सिन्य, गुजरात, मालवा कोंकण के प्रदेश 'श्रपर जनपद' या पश्चिम देश में श्राते थे। इसका शासन-सूत्र उडजियनी से संवालि रहोता था। (१) उत्तरापथ—पंजाब, कश्मीर, काबुल श्रादि उत्तरापथ में गिने जाते थे। इसकी राजधानी तच्चिता थी। इन पांचों प्रान्तों (चक्कों) में राजा की श्रोर से नियत 'कुमार' (राजकुमार) या महामान्य (सचिव) शासन का सम्पूर्ण निरीचण करते थे। श्रशोक युवराजावस्था में उडजियनी का शासक रहा था श्रोर उसने श्रपने पुत्र कुणाल को तच्चिता का शासन-प्रवन्ध सौंपा था।

राज्य के कार्यचेत्र में भी इस युग में त्राश्चर्य जनक विस्तार हुत्रा। पहले उसका प्रधान उर्रेश्य ग्रान्तरिक उपद्ववीं तथाबाह्य ग्राक्रमणीं से देश की रत्ता करनाथा, स्रव उसका स्रादर्श राज्य की सर्वाङ्गीण उन्नति समका गया । स्रार्थिक उन्नति तथा भौतिक दृष्टि से देश को समृद्ध करने के लिए राज्य की श्रोर से उद्योग-धंधे चलवाने, नई बस्तियां बसाने, नई जमीन कृषि योग्य बनाने, बांध बनवाने, खानें खुदवाने, कारीगरी स्त्रीर शिल्पियों को संरत्तण देने की ब्यवस्था शुरू हुई । सामान्य जनता तथ। उपभोक्ताश्रों के हितों का ध्यान रखते हुए नाप तथा तौल का मान स्थिर करने, वस्तुत्रों का संचय त्रोर मुनाफाखोरी रोकने के लिए राज्य की स्रोर से ऋधिकारी नियत किये जाने लगे । राज्य वर्त्तमान काल में जिस ग्रायोजित ग्रर्थ-व्यवस्था को श्रे यस्कर समम कर, उसे स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं, जर्मन विद्वात् उसका जन्मदाता चन्द्रगुप्त के मंत्री चाण्क्य को मानते हैं। दुनिया में अम-कानूनों का प्रति-पादन सबने पहने उसी ने किया। कारीगर का हाथ या आंख ेकार कर देने वाने को प्राण-दण्ड मिलता था। भौतिक समृद्धि के साथ-साथज नता की नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उन्नति की स्रोर भी पूरा ध्यान दिया गया। वेश्या-वृत्ति, घूम, मिदरा-पान त्रादि बुराइयों का राज्य की श्रोर से नियन्त्रण किया गया । धर्म श्रीर सदाचार के प्रोत्साहन के लिए 'धर्म महामास्य' श्रादि राज कर्मचारी नियत किये गए, विद्वानों, धर्म-प्रचारकों, कलाकारों को राज्य की श्रोर से तो साइन दिया गया। दीन-दुलियों के कष्ट-निवारण के लिए धर्म-

शाला में, त्यानुरालय ( हस्पताल ) तथा त्रक्ष-नेत्र खोले गए।

इत सब कार्यों के जिए केन्द्र, प्रान्त त्या नगरों में जटिल शासन-चक्र का िकाम हुया। पाटि जिपुत्र नगर का प्रबन्ध ३० श्राद्दिषयों की एक सभा करती थी। इत्रेक पांव-गांव श्राहतो छुः छुटि वर्गों में भिक्क होकर शिल्प, वैंदेशिकों, की देख-भाज जन-गणना, वाणिज्य-व्यवसाय, वस्तु-निराहण श्रीर कर-गप्ती के कार्य करते थे। केन्द्र में मीर्यों का सेना श्रीर गुप्तचर विभाग यहुर मजहून श्रीर व्यास्थित था। सेता के छुः विभाग—पैदल, सवार, हाशी, रथ-जलसेना श्रीर रसद के थे। न्याय प्रबन्ध के लिए कंटक शोधन या फीजी श्रीर धर्मस्थ दीवानी न्यायाजय थे। केन्द्र में राज्य के श्राय-व्यय जिसाब श्रादि रखने, उद्योगों की उक्षति के लिए श्रमेक श्रफ्सर थे। इनसे उस सप्तय केन्द्रीय शासन नथा सचिवाजय का पर्याप्त विकास स्चित होता है। पर्यार्ग युगों का राजतन्त्र लगभग श्रार्य श्रादर्श पर ही बना रहा।

इप युग में भारत पर यूनानी, शकों और कुशाणों के आक्रमण हुए— इनसे शायन-पद्धित तथा राजतन्त्र में कोई बड़े परिवर्त्तन स्वारान युग नहीं हुए। काज की दो विशेषताएं हैं। राजाओं के देवत्व का विकार बढ़ा और उन्होंने लम्बी-जम्बी उपाधियां धारण करनी शुरू कीं। कनिष्क की देवपुत्र की उपाधि से सूचित होता है कि राजा की दिव्यता की भावना पहली शर्व ई० तक काफी प्रबल हो चुकी थी। कुबाण राजा देव हुलों या मिहरों में अपने देश के मृत राजाओं की मूर्चियां स्थापित करते थे। राजाओं में उपाधियों का व्यसन बढ़रहा था। मौर्य युग में चन्द्रगुष और अशोक-जैसे शक्तिशाली नरेश केवल 'राजा' कहलाने से सन्तुष्ट थ; किन्तु किन्क ने 'सहाराजा' 'राजाधिराज' की गौरवपूर्ण पदिवयां धारण कीं। इनका अनुकरण करते हुए परवर्त्ती हिन्दू राजाओं ने भी 'महाराजाधिराज' की शानदार उगाधियां अपने नामों के साथ जोड़ना शुरू किया। शक कुशाण राजाओं की दूमरी विशेषता राजा और युवराज, पिता तथा पुत्र का संयुक्त शासन या 'हैराज्य' पद्धित थी। इस प्रकार के उदाहरण गोंडोफर और गड, किनष्क द्वितीय तथा हुविष्क के शासन है। शकों में पिता महात्त्रप्र और पुत्र न्वत्रप की पदवी धारण करता था और दोनों अपने नाम से सिक्के चलाते थे। यह अणाली अधिक लोकिश्रिय नहीं हुई। एक स्यान में दो तलवारों तथा एक जंगल में दो शेरों का रहना असम्भव है। इसी तरह राम राज्य में दो राजा नहीं रह सकते।

इस काल में केन्द्र, प्रान्त, जिले और नगर का शाप्तन यथापूर्व चलता रहा। केन्द्रीय सचिवालय सरकार के विभिन्न प्रदेशों में भेजने का कार्य करता रहा।

गुप्त युग में भारतीय राजतन्त्र श्रीर शायन-पद्धति लगभग श्रपरिवर्तिन ही रही। शासन की बागडोर त्रानुवंशिक राजा के हाथ में थी, सारी प्रभता और शक्ति का स्रोत वही था, शायन, गुप्त युग न्याय-सेना के मर्वोच्च श्रधिकार उसी को प्राप्त थे। मन्त्रि-परिषद् मौर्य युग की तरह प्रधान रूप से उसे परामर्श देने वाली थी, किन्तु इसमें राजा को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति थी। युश्रान च्वांग के कथनानसार राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन पांच लाख मद्राएं दान देना चाहते थे पर मन्त्रियों ने इस त्राधार पर दान का विरोध किया कि इससे राज-कोष शीघ्र ही समाप्त हो जायगा श्रीर नये कर लगाने पड़ेंगे। राजा के दान की सर्वत्र स्तुति होगी किन्तु मंत्रियों को प्रजा की गालियां सुननी पहुंगी। केन्द्रीय सचिवालय पिछले युगों की भांति काम करते रहे। राज्य द्वारा देश की भांति आर्थिक, नैतिक और मानश्यक उन्नति की त्रोर पूरा ध्यान दिया गया। नैतिक उन्नति के लिए एक विशेष मंत्री होता था, इसका प्रधान कार्य लोगों के आचार की देख-भाल, धार्मिक संस्थाओं श्रीर मन्दिरों को दान देना, सामाजिक सुधार के सम्बन्ध में राजा को परामर्श देना था। राज्य की श्रोर से शिचा-प्रसार एवं ज्ञान-वृद्धि के लिए सहायता की जाती थी। नालन्दा-विश्वविद्यालय का विकास गुप्त सम्राटों के उदार दान से हुआ; किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि उस समय राज्य शिचा-संस्थात्रीं के श्रान्तरिक प्रबन्ध श्रीर पाट्यक्रम श्रादि में कोई हस्तच्चेप नहीं करता था। राज्य द्वारा मन्दिर बनवाने की प्रवृत्ति से स्थापत्य, मूर्ति, चित्र श्रादि ललित कलात्रों को बहुत श्रीत्साहन मिला। राजात्रों द्वारा विद्वानों का संरचण ज्ञान-श्रिज्ञान को उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध हुन्ना। समूचे मध्यकाल में राज्य की ये प्रवृत्तियां जारी रहीं।

गुष्त युग के राजतन्त्र संबन्धी दो परिवर्त्तन स्मरणीय हैं। पहला तो यह कि ४०० ई०मे भारत में गणतन्त्रों का अन्त हो गया। याम पंचायत जागे इनके बिलुप्त होने के कारणों पर विशेष प्रकाश डाला जायगा । दसरा परिवर्त्तन स्थानीय स्वशासन-संस्थायों ---प्राम-पंचायतों स्रोर नगर-सभायों के कार्यों स्रीर अधिकारों में त्राश्चर्यजनक बृद्धि है। ये संस्थाएं मीर्यकाल त्रीर उससे भी पहले सं चली या रही थीं किन्तु ज्यों-ज्यां राज्य के विस्तार ख्रौर केन्द्रोकरण की अवृत्ति बढ़तो गई, त्यों-त्यों इनका अधिक विकाम हुआ। सन्धि-विग्रह को छोडकर इन्हें सब अधिकार प्राप्त थे। ये ग्राम की रच्चा की व्यवस्था, तथा राजकीय करों का सम्रंह करतीं, नये कर लगातीं, गांव के भगड़ों का फैसला करतीं, लोक-हित की योजनाएं अपने हाथ में लेतीं, सार्वजनिक ऋण आदि लंकर अकाल और अन्य संकटों के अतिकार का उपाय करतीं, पाठशालाएं श्रनाथालय, विद्यालय चलातीं, मन्दिरों द्वारा विविध सांस्कृतिक श्रीर धार्मिक कार्य करतीं । इन सभात्रों पर यद्यपि केन्द्रीय सरकार का निरोच्चण श्रीर नियन्त्रण होता था किन्तु प्रधान रूप से ये ग्राम की साधारण जनता द्वारा चुनी जाती थीं। दिल्ली भारत के लेखों से इनकी निर्वाचन-पद्धति तथा कार्य-प्रणाली पर अधिक प्रकाश पड़ा है। उदारहरणार्थ चिंगलपट जिले के उत्तर मैरूर गांव की कार्यकारिगों के सदस्य चिट्टी डालकर चुने जाते थे । प्राप्त के तीसों वार्डी (विभागों) में प्रत्येक द्वारा कई व्यक्तियों के नाम श्रस्तावित किये जाते थे। प्रत्येक उम्मीद्वार का नाम कागज के पृथक पुरजे पर लिख लिया जाता था। हर एक वार्ड के पुर्जे था पर्चियां एक बर्जन में राव दी जाती थीं और किसी अबीव शिशु से एक पर्ची उठाने को कहा जाता था। जिसके नाम की पर्ची त्राती वह उस वार्ड का प्रतिनिधि घोषित होता था। इस चुनात्र में किसी प्रकार के प्रचार, पैरती या पार्टीबाजी की जरूरत

ही न होती थी । इस प्रकार साधारण जनता द्वारा निर्वाचित ग्राम-पंचायत उन दिनों प्रजातन्त्र का सुदृढ़ दुर्ग थीं। वैदिक काल की समिति का कार्य ये सारे मध्ययुग में करती रहीं। राजा प्रायः प्राम-पंचायत के चेत्र में कोई हस्तक्केप नहीं करताथा। यदि करताथा तो पंचायते अपनी जागरूकता से उसकी रोक-थाम करती थीं। पंचायतों के हाथ में राजा को नियन्त्रित करने का एक ब्रह्मास्त्र था। ये जनता से कर वसूल कर, उसे राजा तक पहुं-चाना इन्हीं का कार्य था। यदि राजा अनुचित, नये और अन्याय्य कर लगाये तो ये उनको वसूल करने से ठीक वैसे ही इन्कार कर सकतीं थीं जैसे फ्रेंच राज्य-क्रान्ति से पहले राजा के अनुचित करों का फ्रेंच पार्लमेंग्ट (न्यायालय वैध मानना श्रंगीकार नहीं करते थे। इस प्रकार शाचीन काल में ग्राम-पंचायत प्रजातन्त्र के इस मौलिक सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप प्रदान कर रही थीं कि कि कोई कर प्रजा के प्रतिनिधियों की सहमति के बिना नहीं लगाया जा सकता इन ग्राम-पंचायतों के कारण उस समय राजतन्त्र होते हुए भी साधारण जनता प्रजातन्त्र के सभी लाभ उठा रही थी क्योंकि स्थानीय स्वशासन में उसे पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। बृटिश युग की ऋदालतों ने पंचायतों श्रीर ग्राम-सभाग्रों का ग्रन्त कर दिया। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वतन्त्र भारत में इनका पुनरुद्धार हो रहा है। इन्हें न केवल न्याय किन्तु सार्वजिनक स्वास्थ्य, निर्माण, विकास-योजनात्रों, शिचा, कर-संग्रह त्रादि के कार्य सौंपे का रहे हैं।

श्राजकल लोकतन्त्र का युग है, राजतन्त्र को प्रजातन्त्र की भांति जनता के लिए उतना कल्याण-कारक नहीं समभा जाता था। प्राचीन राजतन्त्र इस श्रवस्था में यह देखना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि की समीत्ता प्राचीन भारतीय राजनन्त्र प्रजा के लिए कितना उपयोगी श्रोर हितकर सिद्ध हुश्रा। राजतन्त्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित हो जाती है, यदि उस पर कुछ प्रतिबन्ध न हों तो वह उसका मनमाना दुरुपयोग करने लगता है श्रीर प्रजा कष्ट पाती है। योरोप में मध्यक।ल में जब राजाश्रों ने श्रपने श्रसीम श्रिकारों का दुरुपयोग कर प्रजा के गाढ़े पसीने से इसाये घन को भोग-विलास में श्रम्धापुन्य फूंकना श्रम्म किया; निरपराध व्यक्तियों को जेल में डालना तथा प्रजा पर श्रमुचित कर लगाना श्रम्म किया तो जनता ने राजाश्रों के विरुद्ध विद्रोह किया श्रीर वहां राजतन्त्र था श्रम्मत होगया। भारत में राजा श्रपने श्रिकारों का दुरुपयोग न करते हों, सो बात नहीं; किन्तु उनकी शक्ति पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध थे। इनके कारण प्रजा प्रायः निरंक्षश राजतन्त्र की बुराइयों से बची रहती थी।

पहला प्रतिबन्ध राज्य सम्बन्धी अनेक उडात आदर्श और उच्च धारणाएं थीं। ये राजा को निरंकुश या स्वेच्छाचाी होने से रोकती थीं। पहली धारणा यह थी कि राजा प्रजा का सेवक है. उसका प्रधान कार्य जनता को प्रसन्न रखना है। राजा कहते ही उसे हैं जो प्रकृति का अनुरंजन करे। कौटिल्य के मतानुसार प्रजा के हित में राजा का हित है और प्रजा के सुख में राजा का सुख है। दुसरी धारणा यह थी कि धर्म का पालन राजा का श्रावश्यक कर्त्तच्य है संसार के सबसे पहले राजा वेन को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी कि मैं श्रुति-स्मृतियों में बताये धर्म का पूरा पालन करूंगा और कभी मनमानी न करू गा। प्राचीन काल में प्रजा में रोग, शोक श्रीर कप्ट का कारण राजा का कर्त्तव्य-च्युत होना समका जाता था। श्रवः राजा से धर्म-पालन की पूरी त्राशा रखी जाती थी। तीसरा विचार यह था कि राज्य राजा की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं किन्तु पवित्र धरोहर है। यदि राजा सार्वजनिक दृष्य का दुरुपयोग करता है तो वह नरकगामी होता है। केवल इतना ही नहीं कि उसे राज्य से स्वार्थ-सिद्धि नहीं करनी चाहिए। किन्तु उसके लिए स्वार्थ-त्याग भी करना चाहिए। श्रीन पुराण के शब्दों में जिस प्रकार गर्भवती स्त्री अपने उदरस्थ शिशु को हानि पहुंचाने की आशंका से अपनी इच्छास्रों का नियन्त्रण स्रोर सुखों का त्याग करती है, वैसे ही राजा को भी प्रजा के हित के लिए अपने सुखों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रोराम श्रीर श्रशोक-जैसे राजाश्रों ने इस उदात श्रादर्श का पालन किया। प्राचीन काल में नरक के भय से अधिक भीषण कल्पना

बड़ी किन थी। यतः यह त्राशा रखी जा सकती है कि यधिकांश राजायों ने श्रपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया होगा।

दूसरा प्रतिवन्य मन्त्रि-मण्डल का था। पहले अशोक और विक्रमादित्य के अन्यापुन्य दान के विरुद्ध मन्त्रियों के सफल विरोध का उल्लेख किया जा चुका है। राजतरं निणी में उनके प्रभाग के अनेक उदाहरण हैं। राजा अजयपीड़ मन्त्रियों के निर्णय से पद-च्युत किया गया। मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ कलश अपने पुत्र हर्ष को युवराज बनाना चाहता था, पर मन्त्रियों के विरोध के कारण अफल न हो सका। वैधानिक तौर से जनता के प्रति उत्तर-दायों न होने पर भो मन्त्रिय-त्राडल राजा को स्वेच्छाचारिता पर काको अंकुश रखना था।

तीयरा शिववन्य प्रजा को विद्रोह का अधिकार था। प्राचीन शास्त्रकार यह कल्पना नहीं करते थे कि प्रजा राजा के अध्याचार को चुपचाप सहत कर लेगी। उन्होंने उपे राजा को चेतावनी देने तथा उसे पद-च्युत करने का अधिकार दिया है। पहले तो प्रजा यह धमकी देती थी कि यदि तुम अपना रवेया नहीं पदलते तो हम तुम्हारा राज्य छोड़कर चले जायंगे और यदि इसका राजा पर कोई असर न पड़े तो वह अयोग्य राजा को गही से उतार कर अन्य गुणवान व्यक्ति को उस पद पर अविष्ठित कर सकती थी। महाभारत में अध्याचारी राजा के बध की आजा दी गई है। वेन इस प्रकार के अभागे राजाओं में से था। नहुप, सुदास, सुमुख, निमि प्रजा को प्रकोपानि का शिकार हुए थे। कौक्तिय ने राजा को प्रजा के रोष से सदैव सावधान रहने का आदेश दिया था। प्राचीन काल में राजा के विरुद्ध विद्रोह करना और उत्तमें सफलता पाना बहुत किन्न न था। मौर्य और छुंग वंश के अन्तिम शासकों तथा राष्ट्रकूट राजा गोविन्द चतुर्थ का अन्त जनता, सामन्तों और भेनापतियों के विद्रोह द्वारा ही हुआ।

चौथा श्रतिबन्य ग्राम-पंचायतों का था। इनमें जनता का पूरा शासन था ग्रोर ये राजा के स्वेच्छाचार पर पर्याप्त नियन्त्रण रखते थे। राजा चाहे कितने ही मनमाने कर क्यों न लगा दे, उसे वही कर मिल सकते थे जिन्हें ब्राम-सभा वसूल करके देने को तथ्यार हो। इन्हें न्याय के भी पर्यास अधि-कार थे। ग्रतः राजा इस चेत्र में भी भनमानी नहीं कर सकता था। 'ब्राम ग्रोर नगर संस्थाएं बहुत ग्रंशों में छोटे-छोटे प्रजातन्त्र ही थे, जिनमें जनता की इच्छा के श्रनुसार शासन होता था।' ग्रतः राजा यदि श्रत्याचारी भी होता तो उसका प्रभाव राजधानी तक ही सीमित रहता था।

इन प्रतिबन्धों से प्राचीन भारत को राजतन्त्र के दुःपरिणाम बहुत कम भोगने पड़े। मध्य युग में जनता जब अपने राजनित अधिकारों के लिए जार-रूक नहीं रही, तभी राजाओं को मनमानी करने का मौका मिला। सामान्यतः प्राचीन राजतन्त्र लोकहित का उच्च आदर्श अपनाने के कारण जनता के लिए हितकर ही सिद्ध हुए।

### प्रजातंत्र

प्राचीनकाल में राजतन्त्र के साथ-साथ बैदिक युग से गृह युग तकभारत में प्रजातन्त्रों या गणतन्त्रों का ग्रस्तित्व बना रहा। उत्तर बैदिक युग में उत्तरकुरु तथा उत्तरमद्भ देशों की शासन-प्रणाली बैराज्य ग्रर्थात् राजाहीन कहलाती थी क्योंकि वहां राजा शासन नहीं करते थे। बौद प्रन्यों ने यह ज्ञात होता है कि संयुक्त प्रान्त के गोरखपुर जिले ग्रांर उत्तरी विहार के प्रदेशों में छुठी शर्व ई० पू० में १० गणराज्य थे। ५०० ई० पू० से ४०० ई० तक पंजाब ग्रीर सिन्ध में गणतन्त्रों का ही बोल-बाला था। इन्होंने ४० वीं शर्व ई० पू० में सिकन्दर का डटकर मुकाबला किया, बाद में, शकों ग्रांर छशाणों का प्रतिरोध करते रहे। भारत में विदेशियों के शासन का ग्रन्त करने का बहुत बड़ा श्रीय इन्हों को है। यहां प्रधान गणतन्त्रों का संज्ञित परिचय दिया जायगा।

बौद्ध साहित्य में दस गणतन्त्रों का उल्लेख है किपलवस्तु के शाक्य, श्रव्लकप्प के बुली, केसपुत्र के कालाम, संसुमार के भग्ग, बौद्ध साहित्य रामगाम के कोलिय, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, के गणतन्त्र पिप्पली वन के मोरिय, मिथिला के विदेह श्रौर वैशाली के लिच्छुवि। इनमें भग्ग, बुली, कोलिय श्रीर मोरिय गणतन्त्र

त्राधुनिक तहपोलों से अधिक बड़े थे। इनमें अधिक प्रसिद्ध शाक्य, मल्ल, जिच्छिति स्रोर निदेह थे। इन सबनें शाक्य राज्य सबसे छोटा स्रोर गोरखपुर जिले में अवस्थित था। इसी में भगवान बुद्ध हुए थे। इसने पूर्व में पटना तक भएलों का राज्य काफी बिरतीर्ण था, इनके प्रसिद्ध केन्द्र कुशीनगर (गोरख-पुर में कुशीनारा ) ग्रेर पाता (जि॰ पटना ) थे। कुशीनगर भगवान बुद्ध की तथा पात्रा वर्धमान महावीर की निर्वाण-भूमि थी। इनसे पूर्व में लिच्छवि श्रीर चिदेह गंखतन्त्र थ । लिच्छवियों की राजधानी वैशाली ( वसाद जि० मुजफ्फर पुर ) थी ऋं र निदेह की मिथिला। इनमें से ऋधिकांश गणतन्त्र बुद्ध के जीवन-काल में बने रहे किन्तु शनै:-शनै शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों द्वारा इनका अस्तिन्व निटने लगा। मगध का साम्राज्य इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। श्रामारचा के लिए गणतन्त्र संयुक्त संघ बनाने लगे। जिच्छित कभी मल्हों से भिजते थे श्रौर कभी विदेहों से। बुद्ध के समय लिच्छवि ग्रीर विदेहों के संघ में ग्राठ गणतन्त्र सम्मिलित थे। यह संघ उस समय विक्ति नाम से प्रसिद्ध था। मगध का राजा ऋजात शत्रु इसे जीतना चाउता था । उसने इनके जीतने का उपाय पूछने के लिए श्रपना मन्त्री वर्षकार भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा। बुद्ध का कहना था कि जब तक वज्जी मिलकर अपनी सभाएं करते रहेंगे, संगठित होकर राज-कार्य करेंगे,पाचीन रीति रिनाजों का पालन करेंगे, बृद्ध पुरुषों की सम्मति का आदर करते रहेंगे, नब तक बड़की लोगों के पतन की ग्राशंका नहीं करनी चाहिए। ग्रजातशत्र ने ग्रपने कृटनीति-कुशल मन्त्री से विजियों में फूट डलवा दी श्रीर बिहार के सबसे शक्तिशाली गगालन्त्र को अपने आधीन कर लिया। ४०० ई० प्र० तक बाकी सब गणतन्त्र भी मगध याम्राज्य का श्रंग बन गए। लिच्छवियों को यद्यपि इस समय मराध के त्रागे ननमस्तक होना पड़ा। किन्तु २०० ई० पूर्व तक वे फिर स्वतन्त्र हो गए। चौथी श० ई० में यह राज्य ऋत्यन्त शक्तिशाली था श्रीर गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाले चन्द्रगुप्त ने इसकी कुमारदेवी से परिण्य कर ग्रपने वंश का उत्कर्ष किया। वैवाहिक संवन्ध यह राज्य गृप्त साम्राप्य वा द्रंग गया।

### पंजाब के गणराज्य

५०० ई०पू०से ४००ई० तक पंजाब श्रीर सिन्ध में गणतन्त्रों की प्रधानता थी। यहां केवल प्रधान गणतन्त्रों का ही संज्ञित परिचय दिया जायगा। यह तीन गणतन्त्रों का शक्तिशाली संघ था। इसकी सुद्रात्रों से यह ज्ञात होता है कि इसका विस्तार पूर्व में सहारनपुर से यौधेय पश्चिम में बहावलपुर तक, उत्तर पश्चिम में लुधियाना से दत्तिण में दिल्ली तक रहा होगा। इस प्रकार इसमें वर्त-मान पूर्वी पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा श्राता था। योधेय उस समय के उत्कृष्ट योदा थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। देवताओं के सेना-पनि कार्त्तिकेय को वे अपना कुत्तदेवता मानते थे। इन पंजाबी वीरों के पराक्रम की कथा जब सिकन्दर के सैनिकों ने सुनी तो उनके दिल दहल गए, उन्होंने त्रागे बढ़ने से इन्कार किया । सिकन्दर को निवश होकर लौटना पड़ा । पहली श॰ ई॰ में इसे गण के कुशाणों ने जीता, किन्तु स्वतन्त्रता-श्रेमी यौधेयों को वे देर तक अपने आयोन नहीं रख सके। "दूसरी श० ई० के उत्तरार्ध में 'श्रपने पराक्रम के लिए समस्त चत्रियों में श्रय्रगण्य' इन बीरों ने फिर सिर उराया ऋौर २२४ ई० तक इन्होंने न केवल ऋपनी खोई स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त की, किन्तु कुशाण साम्राज्य को ऐसा धक्का दिया, जिससे वह फिर न संभल सका।'' ३४० ई० तक यह गणतन्त्र बना रहा। बहाबलपुर के जोहिये इन्हीं योधेयों के वंशज माने जाते हैं।

यह संभवतः जालन्धर द्वावे में था। इसका पुराना नाम त्रिगर्त्त जनपद था, बाद में इसे 'कुणिन्द' कहा जाने लगा। यह राज्य कुणिन्द दूसरी श० ई० तक वर्त्तमान था, कुशाणों को भारत से खदेड़ने में इसने योधेयों को बड़ी सहायता दी थी।

रात्री, चनाब, द्वाबे के उपरते हिस्से में मद्रों का शक्तिशाली राज्य था।
ये संभवतः कठों से भिन्न न थे। इन्होंने सिकन्दर के
मद्र सम्मुख नतमस्तक हो प्राण-रत्ता को श्रपमान-जनक समस्क,
युद्ध में लड़कर मर जाना ही श्रयस्कर समस्ना। इनकी
राजधानी स्यालकोट थी।

जेहलम श्रोर राबी के संगम के नीचे राबी के दोनों तरों पर मालव मंघ का राज्य था श्रोर उसके पूर्व में इनके माथ तिला हुश्रा मालव श्रोर चुदकों का मंघराष्ट्र था। ये दोनों श्रत्यन्त स्वतन्त्रता-प्रेमी चुद्रक श्रोर लड़ाकृ जातियां थीं। सिकन्दर का सामना करने के लिये इन्होंने [संयुक्त योजना बनाई थी किन्तु दोनों की

सेनाएं मिलने से पहले सिकन्दर मालवों पर टूट पड़ा। मालवों के एक लाख लड़ाक वीरों ने यूनानियों से जमकर लोहां लिया, सिकन्दर एक बर्छे के घाव से मरते-तरतं बचा। सिकन्दर के संकट से उन्होंने एकता का पाट पढ़ा खोर मालव खोर चुद्रक संघ वो एकता कई शताब्दियों तक बनी रही। १०० ई० प० के लगभग मालव पंजाब से निकलकर अजमेर-चित्तोंड़ टोंक के प्रदेश में बसे खोर किर वहां से खागे बढ़ते हुए मध्य भारत के उस प्रदेश में खाये, जिसे खाज भी उनके नाम से मालवा कहा जाता है। १४० ई० में लगभग शकों ने उन्हें परास्त किया किन्तु २२४ ई० तक वे पुनः स्वतन्त्र हो गए। इनके सिक्कों पर किसी राजा का नाम न होकर भाजवों की जय' का लेख उन्हों फ्रीलता है।

मालवों के पड़ोस में वर्तमान शोरकोट (पश्चिमी पंजाव) के पास शिवि गणतन्त्र था ग्रौर चुद्रकों के पड़ोस में ग्रम्बष्ट। इन दोनों शिवि श्रौर ने बिना लड़े सिकन्दर की ग्राधीनता मान ली थी। शिवि श्रम्बप्ट १०० ई० पू० तक राजपूताने में चित्तीड के पास माध्यिमवा नगरी में जा बसे थे।

श्राधितिक श्राग्रा-जयपुर प्रदेश में २०० ई० पू० से ४०० ई० तक यह गणतन्त्र विद्यमान था। इनकी भुजाश्रों पर 'श्राजु नायनों की श्राजु नायन जय' का लेख मिलता है। ये श्रपना उद्भव संभवतः, महा-भारत के प्रसिद्ध पाण्डव श्रजु न से मानते थे।

इन के श्रतिरिक्त द्वारिका में श्रन्थक वृष्णियों का भी एक गणतन्त्र था। श्री कृष्ण इसके प्रधान नेता थे।

## गणतंत्रों की कार्य-प्रणाली

गणतन्त्रों का सारा राज्य-कार्य उनके सभा-गृहों या सन्थागारों में होता

था। शासन का सर्वोद्य अधिकार केन्द्रीय समिति के हाथ में था। योधेयों की समिति में पांच हज़ार तथा लिच्छु वियोंकी समिति में उ००० सदस्य थे। रोम की आरम्भिक सीनेटकी भांति ये सदस्य कुलीन वर्ग के होते थे, वंश-परम्परा से समिति में बैठते के अधिकारी थे। सरकार पर केन्द्रीय समिति का पूरा नियन्त्रण था। समिति के सदस्य राज्य की खरी-खोटी आलोचना खूब करते थे। अन्धक वृष्णि संघ के नेता श्री कृष्ण ने नाग्द से शिकायत की थी कि मुक्ते आलोचकों के कटु बचन सुनते और सहने पड़ते हैं। वर्तमान युग की भांति इनमें पार्टीवाजी और दलविन्द्रयां काकी होती थीं। बोद्द प्रन्थों से जात होता है कि समिति में अस्ताव आजकल की तरह तीन बार पेश होने के बाद पास होता था. मतगणना का कार्य शख्य का प्राहक नामक अधिकारी करता था। विवादास्पद प्रश्नों के लिए उद्घाहका या निर्वाचित समिति वन्हें जाती थी। श्रीयः सभी निर्ण्य बहुमत से किये जाते थे।

प्राचीन गणतन्त्रों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया। इनके स्वतन्त्र वातावरण में स्वाधीन तत्त्वचिन्ता ने बड़ी उन्नति की। श्रीकृष्ण, बुद्ध श्रीर महावीर को गणतन्त्रों ने जन्म दिया। उपनिषदों बीद्ध तथा जैन दर्शनों के विकास में इन्होंने बड़ा भाग लिया। इन राज्यों की उन्कट देश-भक्ति प्राचीन राजतन्त्रों में कहीं नहीं दिखाई देनी, इन्होंने राजाश्रों की श्रपेचा सिकन्दर का श्रधिक सफलता पूर्वक सामना किया। गणतन्त्रों में कृषि, व्यापार श्रीर वाणिज्य की भी बड़ी उन्नति हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैयक्तिक राष्ट्रीय विकास की दृष्ट से ये प्रजातन्त्रों के समान महत्त्वपूर्ण थे। इन्होंने विदेशी श्राकान्ताश्रों को देश से भगाया, जब तक ये बने रहे,भारत उन्नति करता रहा।

इन्के अन्त का कारण श्री जायसवाल के मत में गुप्तों की साम्राज्यवादी नीनि थी किन्तु जिन गणतन्त्रों ने सिकन्दर का तथा मीर्थ और कुषाण साम्राज्यों का सफलता पूर्वक प्रतिरोध किया वे गुप्तों द्वारा कैसे पराभूत हुए ? गुप्तों ने उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता में हस्तचेप नहीं किया, अतः उनका साम्राज्यवाद उनके लिए घातक नहीं हो सकता। वास्तविक कारण गणतन्त्रों की जनता का स्वतन्त्रता के लिए जागरूक न रहना अपने नेताओं को राज- कीय उपाधियां, राजसी ठाट-बाट त्रौर त्रानुवंशिक पद धारण करने से न रोकना था। गणतन्त्रों की एक बड़ी कमजोरी पारस्परिक दलबन्दी त्रौर फूट थी। इनमें संगठन त्रौर एकता का त्रभाव था। उनका जातीय त्रभिमान इस में जबर्द्स्त बाधक था। उनकी दृष्टि संकुचित थी। त्रपनी स्वतन्त्रता पर संकट त्राने पर वे प्राणों की त्राहुति देने को तैयार रहते थे किन्तु सिकन्दर, शकों या कुशाणों का सामना करने के लिए पंजाब, सिन्ध त्रौर राजपूताने के गणतन्त्रों में एक होकर विशाल उत्तर-पश्चिम राज्य-संघ बनाने की कलपना उनके मन में न त्रा सकी। विदेशी त्राक्रमणों का सफल प्रतिराध मीर्य त्रौर गुप्त सम्राटों द्वारा ही हो सका। त्रातः गणतन्त्र लोकिश्य न रहे, इन उपर्युक्त कारणों से ये समाप्त हो गए। त्राज प्राचीत गणतन्त्र नवीन भारतीय प्रजातन्त्र के पथ-प्रदर्शन के लिए महस्वपूर्ण शिक्ताएं दे रहे हैं त्रौर इनको भली-भांति हृद्यंगम करने में ही हमारा कल्याण है।

ऋइस ग्रध्याय के लिखने में लेखक को श्री श्रनन्त सदाशिय ग्रन्तेकर की पुस्तक 'शाचीन भारतीय शासन-पद्धति' से बड़ी सहायता मिली है।

## बारहवां अध्याय

### भारतीय कला

### भारतीय कला की विशेषताएं

भारतीय कला अपनी कतिषय विशेषतात्रों के बारण अन्य देशों की कलाओं से मौदिक रूप से भिन्न है। उसका मर्म (१) भाव-ट्यंजना जानने के लिए इनका परिज्ञान श्रावश्यक है । उसकी की प्रधानता पहली विशेषता भाव-ब्यंजनाकी प्रधानता है। कला श्राकृति, प्रतिकृति श्रीर श्रीभन्य कि पर बल देने से प्राय: तीन बड़े हिस्सों में विभक्त की जाती है। जिस कला का उद्देश्य मुख्य रूप से सौन्दर्यमयी आकृतियां बनाना होता है, वह आकृति-प्रधान (formal) कहलाती है। जिसमें रमगीय प्राकृतिक घटनाश्रों श्रीर मानवीय रूपों की यथार्थ प्रतिकृति बनाकर उन्हें सदैव के लिए स्मरणीय बना दिया जाता है, वह प्रतिकृति-प्रधान ( Representative ) होती है श्रोर जिसमें किसी श्रमूर्त भाव को कलात्मक कृति द्वारा श्रभिन्यक्त किया जाय वह श्रभिन्यिकः प्रधान ( Expressive ) कला कही जाती है। चीनियों ने पहले प्रकार पर श्रधिक ध्यान दिया, उनकी कृतियां देखते ही हम उनके सौन्द्र्य की प्रशंसा करने लगते हैं, यूनानी तथा पश्चिम की श्राधुनिक कला प्रतिकृति-प्रधान है, उसमें नर-नारी के आदर्श रमणीय रूप को हू बहू वैसे ही पत्थर में स्रोदने तथा चित्रपट पर श्रंकित करने का सफल श्रीर सराहनीय प्रयास किया गया है। पहली दृष्टि में ही उनकी कला कृतियां प्रेचक की श्रवनी श्रङ्गसौष्टव-प्रधान रमणीयता से प्रभावित कर लेती हैं। किन्तु भारतीय रचना श्रों में ऐसी बात नहीं है, उनमें बाह्य सीन्दर्य दिखाने के बजाय प्रान्तरिक भावों के प्रक्षन को बहुत महत्त्व दिया गया है। इसमें बाहरी सादश्य की श्रोर नहीं, किन्तु श्रन्तस्तल के श्रालेखन की श्रोर श्रीधक घ्यान दिया जाता है। भारतीय कलाकारों ने भगवान् बुद्ध के श्रद्ध-प्रत्यंग-गठन, मांस-पेशियों के सूचम चित्रण, मह्यलीदार भुजाशों के श्रंक्त की श्रपेत्ता उनके मुख-मण्डल पर निर्याण श्रीर स्माधि के दिन्य श्रानःद को प्रदर्शित करने में श्रिधिक हस्त-कौशल प्रदर्शित किया है। भारतीय कला में प्रतिकृति-मृलक कृतियों का सर्वथा श्रभाव हो, सो बात नहीं; किन्तु प्रधानतः भाव-च्यंजना की ही रही हैं। काव्य की भांति कला की श्रातमा भी 'रस' ही म.नी जाती थी। रस की श्रमिब्यिक ही कला का चरम लच्य था। इसके श्रभाव में यूनानी तथा पश्चिमी कला चित्ताकषक होते हुए भी निष्याण श्रीर निर्जीव है, भारतीय कला कई बार उतनी यथार्थ श्रीर नयना-भिराम न होते हुए भी प्राणवान् श्रीर सजीव है।

दूमरी विशेषता भारतीय कला में धर्मतस्व की प्रधानता है। प्राचीन काल में कला धर्म की चेरी थी, इसके सभी श्रंगों (२) धर्म तत्त्व का विकास धर्म के श्राश्रय से हुशा। मृर्तिकारों ने प्रधान की मुख्यता रूप से महत्मा बुद्ध तथा पौराणिक देवी-देवताश्रों की मृर्तियां बनाई, वाग्तुकला का विकास स्तूपों, विहारों श्रोर मन्दिरों हारा हुशा, चित्रकला ना प्रधान विषय धार्मिक घटनाएं थीं। भारत में बला कला के लिए नहीं, किन्तु श्रात्मस्वरूप के साचात्कार या उसे परम तस्व की श्रोर उन्मुखीकरण के लिए थी। भारतीय कलाकारों के श्रनुसार विषयोपभोग में प्रवृत्त कराने वाली कला कला नहीं हैं. जिससे श्रात्मा परम तस्व में लीन हो, वही श्रेष्ठ कला है। श्रमृतिकला का प्रधान ध्रैय उपासकों के हित के लिए भगवान की प्रतिमा बनाना था (साधकानां हिताथांय ब्राह्मणों रूप कल्पनम्) यही हाल श्रन्य कलाश्रों का था। किन्तु भगवान् श्रसीम, श्रपरिमेय श्रोर श्रनन्त है किन्तु इनकी सान्त प्रतिमा कैमे बन सक्ती है। श्रतः मूर्ति केवल उनकी प्रतीक हैं। भगवान् के विविध रूप हैं, श्रतः उनके प्रतीक भी विभिन्न होंगे। भारतीय कला इस

<sup>®</sup>विश्रान्तिर्यस्य सम्भोगे सा कलान कलामता। लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला॥

प्रतीकात्मकता (Symbolism) से श्रोत-प्रोत है। कलाकारों का प्रधान ध्येय निगृद दार्शनिक तन्त्रों को मूर्त रूप प्रदान करना था। इसी लिए इनके बारे में यह बहा जाता है कि वे पहले धर्म वेता श्रोर दार्शनिक थे श्रीर बाद में कलाकार। उनका प्रधान उद्देश्य सूच्म धार्मिक भावनाश्रों को स्थूल रूप देना था। उन्होंने सुन्दर कलाकृतियों का निर्माण किया, किन्तु श्राध्यान्तिमक सत्य की श्रभिन्यक्ति के लिए ही। मध्य श्रुग के योरोपीय कलाकारों की भांति भारतीय शिलिपथों ने जो कुछ बनाया, प्राय: भिन्त भाव से श्रमुत्राणित होकर ही। श्रजन्ता श्रादि के चित्रों के निर्माता वहां रहने वाले बौद्ध भिच्च थे। उन्हें राजाश्रों को प्रसन्न करने के लिए या श्रपना पेट भरने के लिए नहीं किन्तु श्रपने चैत्यों श्रांर विहारों को श्रलंकृत करने के लिए कलात्मक सृष्टि करनी थी।

भारतीय कला की तीसरी विशेषता श्रनामता है। कहा जाता है कि
नाम श्रांर लांकेषणा की भावना महापुरुषों की श्रन्तिम
(३) श्रनामता दुर्वलता होती है। किन्तु श्रधिकांश भारतीय कलाकार
इससे मुक्त थे। उन्होंने चित्रों या मूर्तियों पर श्रपने नाम
की श्रपेचा कृति की उत्कृष्टता से श्रमर होना श्रेयस्कर समका। नाम तो
वहां दिया जाता है, जहां श्रात्माभिव्यक्ति श्रोर विज्ञापन की भावना प्रवल्ल
हो, उनका उद्देश्य तो दार्शानक तथा धार्मिक भावनाश्रों की, तथा भगवाद्
का महिमा की श्रभिव्यंजना था, श्रतः उसमें भाव प्रधान श्रोर नाम गौण था।
यही कारण है कि श्रजन्ता-जैसे प्रसिद्ध चित्रों के निर्माताश्रों का नाम हमें
ज्ञात नहीं है।

सब भारतीय कलाओं का मूल वेद माना जाता है किन्तु वैदिक युग की मूर्ति, चित्र, वास्तु श्रादि कलाओं के कोई प्राचीन भारतीय कलाओं श्रवशेष नहीं मिलते। इसका प्रधान कारण यह है कि का विकास उस समय इमारतें, मन्दिर, मूर्तियां प्रायः जकही की बनी होती थीं, भारत के श्राद्व जलवायु श्रोर दीमक के प्रभाव से इनका कोई निशान नहीं बचा। भारतीय कला के श्रारम्भिक इतिहास पर भ्रन्थकार का पर्दा पड़ा हुआ है, वह पहली बार ईसा से २७०० वर्ष पूर्व मोद्देञ्जोदड़ो में तथा दूसरी बार इसके २४०० वर्ष बाद तीसरी श• ई० पू० में श्रशोक के समय डठता है । दोनों कालों की कला श्चत्यन्त प्रींद है। उसने कला-मर्मज्ञों को विस्मय में डाल दिया है। मोहेन्जीदही का ऊंचे कदु द वाला येल तथा प्रन्य पशु इतने सुन्दर हैं कि मार्शक के शब्दों में इनकी कला को किसी भी तरह प्रारम्भिक नहीं कहा जासकता। हद्दणाकी दो मूर्तियां देखकर तो वे इतने विस्मित हुए थे कि उन्हें पहले यह विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मूर्तियां प्रागैतिहासिक काल की हो सकती हैं। इनकी गर्दन इतनी सुन्दर है कि पुरानी दानया मे युनानी युग से पहले वैसी रचना श्रन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। चौबीस शताब्दियों के श्रन्धकार के बाद हमें फिर मौर्य युग में भारतीय कला श्वत्यन्त परिपक्त श्रौर विकसित रूप में दिखाई देती है। श्रशोक स्तम्भ के शीर्ष पर बने सिंह उस समय की कला की दृष्टि से बेजोड़ हैं। मौर्य युग से ही मूर्ति तथा वास्तु कला के उदाहरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, श्रत: इस युग से प्रत्येक काल के कला सम्बन्धी विकास पर संज्ञिन्त प्रकाश दाला जायगा।

# मौर्य युग

भारतीय कलान्नों का विस्तृत इतिहास सम्राट् श्रशोक के समय से उपलब्ध होता है। उसने बौद्ध धर्म श्रंगीकार करने के बाद देश में कला को पूरा श्रोत्साहन दिया, धर्म-श्रचार के लिए बहुत श्रधिक स्मारक बनवाये। बौद्ध श्रमुत्ति के श्रमुसार उसे म्र४ हजार स्तूप बनाने का श्रेय दिया जाता है। वर्तमान समय में उसके उपलब्ध स्मारकों को चार भागों में बांटा खाता है (१) स्तूप, (२) स्तम्भ (३) गुहाएं (४) राज-प्रासाद

महातमा बुद्ध की पवित्र धातु ( भस्म ) पर, तथा उनके सम्पर्क से पवित्र स्थानों पर वह स्तूपों का निर्माण करते थे। स्तूप स्तूप उलटे कटोरे के श्राकार का परधरों या ईंटों का ठोस गुम्बद होता था । वैदिक काल से 'शव' को (बिना जलाये या जलाकर) तोय कर जो तदा बनाने की रीति चली श्राती थी, यह उसी का किंचित विकास-मात्र था।'' प्राचीन स्तूपों से मौर्यस्तूपों में यह विशेषता थी कि इनमें वह रचा के लिए चौंख़्टी बाड़ लगा देते थे, श्रादरार्थ एक छत्र भी ऊपर स्थापित करते थे, चारों श्रोर के घेरे को प्रदक्षिणा का रूप दे देते थे श्रोर इस घेरे में, चारों दिशाश्रों में चार तोरण या द्वार बना देते थे। पहले वहा जा चुका है कि बौंद्ध परम्परा के श्रनुसार श्रशोक ने ८४ हजार स्तूप बनवाये, उसके नौ सौ वर्ष बाद युश्रान च्वांग ने भारत-श्रमण करते हुए उसके सैंकड़ों स्तूप इस देश में देखे। वर्तमान समय में इसका सर्वोत्तम समारक सांची का स्तूप है। इसके तोरण तो श्रुंग युग के हैं किन्तु मूल स्तूप इसी युग का है।

श्रशोकीय वास्तु के सुन्दरतम श्रीर विशिष्ट स्मारक स्तम्भ हैं । इस समय तेरह स्तम्भ दिल्ली, सारनाथ, मुजफ्फरपुर, चम्पारन के तीन गांवों, रुक्मिनदेई (बुद्ध की जन्मभूमि स्तम्भ लुम्बिनी वन ) तथा सांची श्रादि स्थानों में पाये जाते हैं। ये सब चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं श्रीर दो भागों हैं लाट या प्रधान दराडाकार हिस्सा तथा स्तम्भ शीर्ष या पटगहा। समुची लाट श्रीर समुचा परगहा एकारमीय या एक ही पत्थर से तराशा हुआ है। दोनों पर ऐसी श्रोद (पालिश) है 'जिस पर से श्रांख भी फिसलती है। '२२०० वर्ष बीत जाने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह पालिश श्रभी की गई है दिल्ली वाले स्तम्भ में बढ़िया पालिश के कारण इतनी चमक है कि दर्शक उसे धात का सममते रहे हैं। १७ वीं शती में टोम कोरियेट तथा १९ वीं शती में विशप देवर ने इसे पीतल का गढ़ा हुआ समसा था। यह श्रीद या पालिश भारत की प्रस्तर कला की ऐसी विशेषता है जो दुनिया में अन्य कहीं नहीं मिलती। इसकी प्रक्रिया अब तक अज्ञात है श्रीर यह श्रशोक के पीत्र सम्प्रति के बाद से भारत से लुप्त हो जाती है। बाट गोल श्रीर नीचे से ऊपर तक चढ़ाव-उतारदार है। इस दृष्टि से चम्पारन

के जौरिया नन्दगढ़ की लाट सबसे सुन्दर है, नीचे उसका ब्यास ३५१ इंच है श्रीर ऊपर २२ई इंच। लाटों की ऊंचाई तीस से चालीस फुट तक श्रीर भार १३४० मन (५० टन ) तक है । इन भीमकाय एकाश्मीय स्तम्भों की गढ़ाई, खान से अपने ठिकाने तक दुलाई, इन स्थानों पर इनका खड़ा करना श्रीर इन पर परगहों का ठीक-ठीक बैठाना इस बात का प्रमाण है कि श्रशोकयुगीन शिल्भी श्रीर इंजीनियर कारीगरी में किसी अन्य देश के शिल्पियों से कम नहीं हैं।' इन लाटों के शीर्ष या परगहों पर मार्थ मूर्ति कला श्रपने उत्कृष्ट रूप में मिलती है। इन पर शेर, हाथी, बैल या घोड़े की मूर्तियां बनी होती हैं। इनमें सारनाथ का शीर्ष सर्वश्रेष्ट है। इसे कला-मर्मज्ञों ने भारत में श्रव तक खोजी गई इस ढंग की वस्तुश्रों में सर्वोत्तम बवाया है। महात्मा बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन के स्थान पर इस स्तम्भ को खड़ा किया गया था। इसके शीर्ष पर चार सिंहों की मुर्तियां है ग्रोर उनके नीचे चारों दिशाश्रों में चार पहिये धर्म-चक्र-प्रवर्तन के सुचक हैं। पहले इन सिंहों पर भी एक बड़ा धर्म-चक्र था। 'सिंह पीठ से पीठ सटाये चारों दिशास्त्रों की स्रोर दहता से बैठे हैं। उनकी श्राकृति भव्य, दर्शनीय स्रार गौरवपूर्ण है, जिसमें कल्पना श्रीर वास्त्विकता का सुन्दर सम्मिश्रण है। उनके गठीले श्रंग-प्रत्यंग सम विभक्त हैं श्रार वे बड़ी सफाई से गड़े गए हैं। उन ही फहराती हुई लहरदार वेसर का एव-एक बाल बड़ी सूच्मता और चाहता से दिखाया गया है। इनमें इतनी नवीनता है कि यह आज के बने प्रतीत होते हैं।" इन मृतियों की कलाविदों ने मुक्त-कंठ से अशंसा की है। स्मिथ ने लिखा है कि 'संसार के किसी भी देश की प्राचीन पशु-मूर्तियों में इस सुन्दर कृति से उत्कृष्ट या इसके टकर की चीज़ पाना श्रसम्भव है।' सर जान मार्शन के शब्दों में 'शैली एवं निर्माण-पद्धति की दृष्टि से ये भारत द्वारा प्रसृत सुन्दरतम मृतियां है श्रीर प्राचीन जगत् में इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं जो इनसे बढ़कर हो। भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद इन्हीं मर्तियों को श्रपना राजचिह्न बनाया । रामपुरवा (जि॰ चम्पारन) के स्तम्भ-शीर्ष पर बनी वृषम् तिं बड़ी सजीव श्रीर श्रोजस्वी है।

श्रशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने भिचुत्रों के निवास के गुहा-एहों को खुदवाया था। ऐसी गुहाएं गया के १६ मील उत्तर में गुहाएं बमाबर नामक स्थान पर मिली हैं। ये बहुत ही कड़े तेलिया पत्थर (Gneiss) मे न केवल भगीरथ परिश्रम से काटी गई हैं किन्तु घुटाई या बज्जलेप द्वारा 'शीशे की भांति' चमकाई भी गई हैं। यहां पुरानी श्रोय की कला श्रपनी पराकाष्टा तक पहुंची हुई है।

पाटिलपुत्र में श्रशोक ने बहुत ही भव्य-राज प्रासाद बनवाये।
ये सात-श्राठ शितयों तक बने रहे। पांचवीं शती में
प्रासाद फाहियान ने इनके निर्माण-कौशल की प्रशंसा करते हुए
लिखा था कि ये मनुष्यों के बनाये हुए नहीं हो सकते,
इनकी रचना देवताश्रों ने की है। सम्भवत: ये महल लकड़ी के थे, श्रत:
खुदाई में इनके भग्नावशेषों के श्रतिरिक्त कुछ नहीं मिला।

#### सातवाहन युग

मंथों के पतन से गुप्तों के उदय तक की पांच शितयां भारतीय कला के इतिहास में बहुत महस्वपूर्ण हैं। इस समय सांची, भारहुत, बुद्ध गया, सांची, गान्धार, मधुरा तथा अमरावती और नागार्जुनी कोंडा में विभिन्न प्रकार की कला-शितयों का विकास हुआ। इनमें पहली तीन तो प्रधानत: शुंगकाल (१८० ई० पू०—३०० ई०) से संबद्ध हैं और शेष कुशाण-सातवाहनकाल (पू०—३०० ई०) से। इन दोनों कालों की एक बड़ी भेदक विशेषता यह हैं कि पहले कला में बुद्ध की कोई प्रातमा या मूर्ति नहीं बनी, उन्हें सर्व चरण, छुत्र, पादुका, धर्मचक, आसन, कमल या स्विस्तिक के संकेत से प्रकट किया गया, किन्तु दूसरे काल में इनकी खुद्ध गया के कलाकारों का विषय यद्यपि बौद्ध है, उनका उद्देश्य स्तूपों को अलंकृत करना है किन्तु मूर्तियां धार्मिक न होकर यथार्थवादी, पाकृतिक और ऐन्द्रियिक हैं। इनमें धर्मतस्व की प्रधानता नहीं, किन्तु खोकजीवन का सच्चा प्रतिबिन्व है। यह कला बौद्ध धर्म के द्वारा अनुप्राणित नहीं, प्रत्युत उस समय प्रचलित

लोक-कला का बौद्ध धर्म की आवश्यकताओं के अनुसार बदला हुआ रूप है। मध्यभारत के नागोद राज्य में दूसरी श० ई० पू० के मध्य मे भारहुत में एक विशाल स्तूप की रचना हुई। दुर्भाग्यवश यह स्तूप विध्वस्त हो चुका है; किन्तु इसे घेरने वाली पत्थर की वाड़ों ( वेष्टनियों ) का कुछ भाग श्रीर इसका एक तीरण कजाकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरत्तित है। इससे भारतीय कला में एक नई प्रवृत्ति की सूचना मिलती है। श्रशोक कालीन बौद्ध कला बहुत सादी थी, उसमें प्रधानता पशु-मूर्तियों की ही थी, किन्तु नई कला में बुद्ध के जीवन से संबन्ध रखने वाले दृश्यों को पत्थर में तराशा जाने लगा। भारहत की पत्थर की बाड़ ऐसे ही मूर्त्ति-शिल्प सं श्रतंकृत है। इसमें श्राधी र्जन तो बुद्ध के चरित्र से संबद्ध ऐतिहासिक दृश्य हैं और चालीस के लगभग तातक कथात्रों का अर्कन है, अर्नेक दृश्यों के नीचे मूर्त्ति का विषय लिखा इम्रा है। पहले प्रकार के दृश्यों में जेतवन का दान विशेष रूप से उल्लेख-शिय है । भारहत कला में पशु-पाचियों, नागराज श्रोर जानवरों की रितयां बड़ी सजीव श्रीर स्वाभाविक हैं। इसमें केवल भक्ति भाव के ही नहीं प्रिवित हास्य रस के श्रनेक चित्र हैं। जातक दृश्यों में बन्दरों की खीलाएं हैं क स्थान पर बन्दरों का दल एक हाथी को गाजे-बाजे से लिये जा रहा । एक वह दृश्य भी कम हंसी का नहीं है, जिसमें एक मनुष्य का दांत ाथी द्वारा खींचे जाने वाले एक बड़े भारी संडासे से उखाड़ा जा रहा है, गरहत के चित्र हमारे शाचीन भारत के श्रामोद-प्रमोदपूर्ण लोक-जीवन का ास्तविक दिग्दर्शन कराते हैं, उनमें धर्मग्रन्थों के दु:ख श्रौर निर।शावाद ी इल्की-सी फलक भी नहीं है। कला की दृष्टि से, भारहुत की मानवीय [तियां श्राकार श्रीर श्रासन में दोषपूर्ण हैं उनमें चपटापन है, किन्तु समग्र पेण ये तत्कालीन ।धार्मिक विश्वास, पहनावे श्रादि पर सुन्दर प्रकाश ालती हैं।

शुद्ध गया के प्रसिद्ध मन्दिर के चारों श्रोर एक छोटी बाद है। यह भवत: पहली शरू ई० पू० की है। इस पर बने कमलों श्रोर प्राणियों के



स्रशोककालीन वृषभांकित रतम्भशीर्ष (३री श० ई० पू०), रामपुरवा (विहार) से उपलब्ध। [भारतीय पुरातत्व विभाग के सौजन्य से ]



सामरप्राहिशी यत्ती (दीदारगंज पटना, लग० २०० ई० पू०) [ भा० पु० वि० के सीजन्य से ]



शुंगयुगीन (२री श० ई० पू०) भारहूत स्तूप पर जेतवन दान का दश्य। [ श्री जयचन्द्र विद्यालंकार के सीजन्य से ]



भारहुत स्त्रूप पर उत्कीर्ण श्रेष्ठी (सेठ) की यह मूर्ति तत्क लीन शिरोभूषा पर प्रकाश डालती है। [ज॰ वि॰ क सीजन्य से]

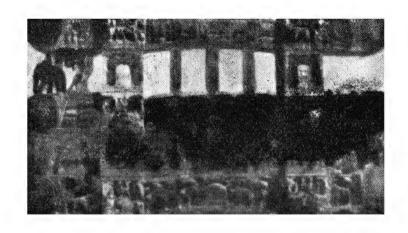

साची स्तृप के पूरवी तोरण की बंडेरियां [ज० वि० के सीज य से ]



गान्धार शैली का बुद्धमस्तक [ज० वि० के सौजन्य से]

श्रलंकरण भारहुत-जैसे हैं; किन्तु उसकी श्रपेत्ता श्रधिक सुन्दर हैं श्रीर यह स्चित करते हैं कि इस समय तक कला काफी उन्नत हो जुकी थी।

यह बद्ध गया से भी श्रधिक उत्कृष्ट शिल्पकला का द्योतक है। इसमें तीन बड़े स्तूप हैं श्रीर सीभाग्यवश काल के कर श्राघात होने पर काफी ग्रच्छी श्रवस्था में हैं। श्रशोककालीन सांची प्रधान स्तप के ४४ फीट ऊंचे क्रर्ध गोलाकार गम्बद के चारों त्रोर पत्थर की बाड़ है, प्रदक्षिणा के लिए पथ है तथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिच में चार तोरण या द्वार हैं। प्रत्येक द्वार चौंदह फुट ऊंचे दो वर्गाकार स्तम्भों से बना है, इनके ऊपर बीच में से तनिक कमानीदार तीन बदेरियां हैं। सांची में स्तूप की वेप्टनी तो सादी है, किन्तु चारों तोरण भारहत की भांति बुद-जीवन के तथा जातकों के दश्यों की चित्रित करने वाली मूर्तियों से श्रलंकृत हैं। बड़ेरियों पर सिंह, हाथी, धर्मचक्रयच, त्रिरःन के चिह्न हैं। इन विपरीत दिशाओं में मुंह किये ऊंट हिस्न, बैल, मोर, हाथी म्रादि के जोड़े बड़ी सफाई म्रौर वास्तावकता से बने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा पशु जगत् भगवान् बुद्ध की उपासना के लिए उमड़ पड़ा है। खम्भे के निचले हिस्से में द्वार-रत्तक यत्त बने हैं। खम्भा पूरा होने पर बड़ेरियों का बोम ढोने के लिए अन्दर की श्रोर चौमुखे हाथी तथा बौने बने हुए हैं तथा बाहर की श्रोर वृत्तवासिनी यित्तिणियां या वृत्तिकाएं। इनकी भाव-भंगी बड़ी मनोरम है । सांची की मूर्तियां श्रौर विषय भारहुत-जैसे हैं; किन्तु इनके शिहिपयों ने भारहत के मूर्तिकारों की श्रपेत्ता शिहप तथा कला-त्मक करूपना में श्रधिक प्रौदता प्रदर्शित की है, मनुष्यों को विभिन्न श्रासनों तथा भाव-भगियों में श्रधिक सफाई से दिखाया है, इनमें सरल श्रीर सुस्पष्ट रूप से पाषाण श्रीर जटिल कथाश्रों श्रीर भावों को प्रतिबिम्बित करने का श्रधिक सामर्थ्य है। भारहत की भांति, यह स्तूप भी उस समय के लोक जीवन श्रीर संस्कृति का विश्व-कोश है।

मथुरा महातीर्थ, ज्यापारिक केन्द्र तथा कुशाणों की राजधानी होने से ईसा की पहली शतियों में कला का एक महान् केन्द्र था।

मधुरा शेली शुंगकाल में यहां भारहत की लोक-कला तथा सांची की उन्नत शैली साथ-ताथ चल रही थी। कुशान काल में यह एक हो गई। पुरानी कलाश्रों में चपटापन श्रधिक था, यह इस युग में दूर हो गया। किंन्तु भारहत के श्रभिप्राय श्रीर श्रतांकरण बने रहे। मथुरा से इस काल की असंख्य मूर्तियां मिली हैं, यह इनका अचय कोश प्रतीत होता है। ये सभी मितियां सफेद चित्ती वाले लाल खादार पत्थर की हैं। मथुरा शैली के पुराने स्रीर पिछले दो बड़े भाग किये जाते हैं। पुराने काल की मृतियां लगभग भाग्हुत-जैसी श्रोर काफी श्रनगढ़ हैं। किन्तु पिछले काल में वे काफी परिष्कृत हो जाती हैं श्रीर इनमें एक महत्त्वपूर्ण नवीनता दुद्ध की प्रतिमा है। बुद्ध की शिचा मर्ति-पूजा के विरुद्ध थी, चिरकाल तक उनकी मति नहीं बनी, भारहुत और साँची में यही स्थिति थी, किन्तु भक्त भगवान् के दर्शन के खिए छट रटाते रहे थे। वे उसकी मृति चाहत थे। मथुरा के कला-कारों ने उसे प्रस्तुत वर जन-साधारण की त्रावांचा को पूरा किया। बुद्ध की मृति बनने से भारतीय कला में युगान्तर हो गया, श्रगली वई शतियों तक भारतीय शिल्पी बुद्ध की मृतियों द्वारा इस देश के श्राध्यात्मिक विचारों की उच्चतम ग्राभेज्यक्ति करते रहे।

जिस समय मथुरा के मृर्तिकार भगवान् बुद्ध की प्रतिमा बना रहे थे,
लगभग उसी समय उत्तर पांश्चमी भारत (गन्धार)
गान्धार में बुशाण राजाश्रों के भोरसाइन से वहां के मृर्तिकार एक
शेली विशेष प्रकार की बुह मृर्तिया बनाने लगे। ये सब प्रायः
काले रलेट के पत्थर की या कुछ चूने मसाले की बनी हैं।
इस तरह की हजारों मूर्तियां अफगानिस्तान, तन्धशिला, उत्तर पश्चिमी
सीमा प्रांत से मिल चुकी है, इनका समय ५०-३०० ई० तक माना
जाता है। गान्धार देश में विकसित होने के कारण, इन मृर्तियों की शैली
को गान्धार शैली कहा जाता है। सरसरी तौर से देखने पर इनका संबन्ध
यूनानी कला से प्रतीत होता है अत: इसे हिन्द्यूनानी (Indo greek)
कला भी कहा जाता है। यूनान को सभ्यता का श्रधिक स्रोत समक्तने वाले

योरोपियन विद्वानों ने इस शैंजी को श्रसाधारण महत्त्व दिया है, श्राज से दो तीन दशक पहले प्राचीन भारत में केवल इसी शैंजी को वास्तिक कजारमक शैंजी सममा जाता था, श्रव तक श्रनेक कलाविदों की यह धारणा है कि समग्र भारतीय मूर्तिकला का मूल यही है; किन्तु नई खोजों से यह बात भजी भांति सिद्ध हो चुकी है कि इस शंजी का महत्त्व श्रस्युक्तिपूर्ण है। इसका परवर्त्ता कजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गान्धार शैंजी के मूल तत्त्व भारतीय हैं, इसमें यूनानी मृतिकला की वास्तिवकता श्रौर भारतीय कला की भावमय श्राध्यात्मिक श्रमित्यजना का प्रयत्न किया गया किन्तु इन दोनों के विजात य होने से यह श्रसफल हुश्रा श्रोर यह शैंजी स्वयमेव समाप्त हो गई।

गान्धार शैली की मृतियां अपनी कई विशेषतात्रों के कारण कट पहचानी जाती हैं। पहली विलक्त्याता मानव शारीर का वास्तववादी दृष्टिकीए सं श्रंकन है, इसमें श्रङ्ग-प्रत्यंग श्रीर मांस-पेशियों को श्राधक सूचमता श्रीर ध्यान के संथ चित्रित किया गया है। दूसरी विशेषता यह है कि मूर्तियों को मोटे कपड़े पहनाये गए हैं तथा उनकी सलवटें बड़ी सूचमता से दिखाई गई हैं। इस शैली की बुद्ध रुतियां भारत में श्रन्यत्र पाई जाने वाली प्रतिमात्रों से विलकुल भिन्न हैं, ये प्राय: कुछ को शरीर स विलकुल सटे, र्श्वान-प्रत्यंग दिखाने वाले भीने या श्रर्ध पार दर्शक वस्त्रों में चित्रित करती हैं; श्रौर उन्हें श्रादर्श मानव के रूप में श्र'कित करती हैं। यूनानियों के लिए मनुष्य श्रीर मनुष्य की बुद्धि सभी कुछ थी उन्होंने देवताश्रों को भी मानव रूप प्रदान किया; भारतीय देवतात्रों में श्रद्धा रखते थे, उन्होंने मनुष्य को भी देव बना डाला । यही कारण है कि यूनानी कला वास्तववादी है श्रौर भारतीय त्रादर्शवादी । पहली नैतिक है श्रीर दुवरी श्राध्यात्मिक । गान्धार-शैर्ला में इन दोनों का सम्मिश्रण था। गन्धार कलाकार की श्रात्मा श्रौर हृदय भारतीय था श्रीर किन्तु बाह्य शरीर यूनानी । यह शैली मध्य एशिया होती हुई चीन श्रीर जापान तक पहुंची तथा इसने उन देशों की कला को श्रभावित किया। पहले यह सममा जाता था कि बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले

इन्हीं कलाकारों ने बनाई, भारतीयों ने इसका अर्जुकरण किया किन्तु अब यह सिद्धांत अमान्य हो चुका है। हम पहले देख चुके हैं कि मथुरा के मृतिकारों ने इसका स्वतन्त्र रूप से विकास किया। दोनों में भारी अन्तर है। पहली यथार्थवादी है, उसमें भौतिक सौन्दर्य और अंग-सौष्ठव पर अधिक ध्यान दिया गया है, दूसरी अदर्शवादी है, इसमें शारीरिक रचना की अपेचा मुख-मण्डल पर दिन्य दीष्ति लाने का अधिक प्रयत्न है।

दनशे श० उत्तरार्ध से दिल्ला में कृष्णा नदी के निचले भाग में श्चमरावती (जि॰ गुण्टूर) नगच्यापेट धीर नागार्जुनी कींडा स्त्रमरावती शैली में एक विशिष्ट शैली का विकास हुस्रा । स्रमरावती में न केवल स्तूप की बाड़ या वष्टनी संगमरमर की थी: किन्तु सारा गुम्बद इन्हीं पत्थर के शिलाफलकों से ढका हम्रा था। भारहत की भांति इसकी सारी बाद मुर्तियों से श्रलंकृत थी। किन्तु ये वहां की मृतियों से कई दृष्टियों में भिन्न हैं। इनमें कुछ को प्रतीकों तथा मूर्तियों दोनों प्रकार से व्यक्त किया गया है, अतः यह भारहत श्रीर सांची तथा मधुरा और गान्धारकलाश्रों का संक्रांति फल माना जाता है। यहां बुद्ध भगवान् की छ:-छ: फुट से ऊंची खड़ी मूर्तियां बहुत ही गम्भीर उदासीन श्रीर वैराग्य भाव से परिपूर्ण हैं। यहां बड़े कठिन श्रासनों में सुन्दर पतली श्रीर प्रसन्न श्राकृतियां श्रांकित हैं, दश्यों में बहुत श्रधिक व्यौरा भरने का यश्न किया गया है। वनस्पतियों श्रीर पुष्पीं-विशेषत: कमलीं के श्रलंकरण बहुत सुःदर हैं। सारी कला भक्ति भाव से श्रोत-प्रोत हैं। बुद्ध के चरण-चिह्न के सम्मुख नत उपासिकात्रों का दृश्य बहुत भव्य है। हास्यरस की भी कभी नहीं है। ऐसा श्रनुमान है कि सन्नह हजार वर्ग फुट में इस प्रकार की मूर्तियां बनी हुई थीं। ऋ एएड ऋवस्था में सफेद स गमरमर का यह स्तूप बहुत ही भव्य रहा होगा, दुर्भाग्यवश भी वर्ष पहले चुना बनाने के लिए इसका बहत बड़ा भाग फूंक दिया गया।

गुण्ट्र जि॰ में ही नागार्ज नी कोंडा नामक स्थान पर एक श्रन्य स्तूप मिलता है। इसका शिल्प श्रमरावती-जैसा उत्कृष्ट नहीं। बुद्ध जन्म का एक सुन्दर दृश्य यहां से मिला है। इसकी तथा श्रमरावती की मूर्तियों पर कुछ। सोमन प्रभाव है।

सातवाहम युग की वास्तु-कला प्रधानत: पहाड़ों की चट्टानों में काटी हुई गुहाएं हैं। इनके काटने की पद्धाति तो मशोक के समय से शुरू हो गई थी, किन्तु उस समय तक ये सादे कमरे थे, श्रव इन्हें स्तम्भ-पंक्तियों तथा मूर्तियों से श्रलंकृत विया जाने लगा। ये प्राय: दो प्रकार की होती थीं, चैत्य श्रोर विहार। चैत्य तो उपासना के लिए सुन्दर मन्दिर था श्रौर विहार भिचुश्रों का निवास-स्थान। चैत्य एक श्रायताकार लम्बा हाल होता था, इसमें दोनों श्रोर दो स्तम्भ पंवितयाँ श्रौर श्रन्दर श्रधीवृत्ताकार सिरे पर एक छोटा-सा स्तूप होता था। सामने की दीवार भौर दःवाजों पर चित्र बने होते थे। विहारों में एक केन्द्रीय हाल के चारों श्रोर कोठरियां होती थीं। चैत्य गुहाएं काले कन्हेरी भाजा, नासिक श्रादि स्थान पर महाराष्ट्र में पाई गई हैं। वहां इन्हें 'लेण' कहते हैं। इनमें सबसे सुन्दर कार्जीलेण हैं। उड़ीसा में इस प्रकार की गुहाएं गुम्फाएं कहलाती हैं। ये सब जैन मन्दिर हैं।

सातवाहन युग में कुछ स्तम्भ भी बने। इनमें दूसरी शती ई. पू. का विदिशा के पास यूनानी राजदूत हेलि उदार द्वारा स्थापित गरुइध्वज सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है। किन्तु इन स्तम्भों में श्रशोक कालीन चमक नहीं, इस काल में पिछले युग की भांति सुन्दर पशुमूर्तियां भी नही बनीं, किन्तु इस काल की सबसे बड़ी देन बुद्ध की तथा श्रन्य मानवीय मूर्तियां श्रीर पुहा मन्दिर हैं।

## गुप्त युग

गुष्त युग में भारतीय कल्का श्रपनी पराकाष्टा पर पहुंच गई । हमारी कला के चरम विकास के श्रजन्ता चित्रों-जैसे श्रनेक सुन्दर उदाहरण इसी युग के हैं। श्रनेक शतियों की साधना के बाद इस समय तक भारतीय शिल्पियों का हाथ इतना सध गया था कि वे जिस वस्तु या विषय को लेते उसमें जान डाल देते थे। उनकी सुविक सित सौन्दर्य-भावना परिमार्जित

एवं भौद कल्पना तथा अद्भुत रचना-कौशल ने ऐकी कृतियों को जन्म दिया, जो भारतीय कला के चेत्र में 'न भृतो, न भावी' रचनाएं थीं। ये अगले युगों में आदर्श का काम देती रहीं। गुप्त कला में न तो पिछले कुशाण्युश की आकर्षक ऐन्द्रिकता है और न परवर्ती मध्य युग की प्रतीकात्मक अपूर्व भावना। इसमें दोनों का संतुलन और सामंजस्य है। कुशाण्य मूर्तियों के पार-दर्शक परिधान का लच्य शरीर के नग्न सौन्दर्य को प्रकट करना था, गुप्तकाल के भीने वस्त्र इन पर आवरण हालने वाले हैं। गुप्तों से पहले कला में अवंकरणों की अधिकता है। इनके भार से कला दबी जा रही थी। गुप्त शिल्पयों ने इसे कम करके कला को अधिक सरल और सजीव बनाया। उनका प्रधान उद्देश्य कला द्वारा उच्चतम आध्यात्मक भावों की अभिव्यक्ति थी और इसमें वे पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। इस युग के शिल्प में इद्भुत भावों दे वता है। आध्यात्मकता, गाम्भीयं, रमणायता लालित्य, माधुर्यं, अोज और सजीवता की दृष्ट सं गुप्तकला आदितीय है।

गुष्त मूर्तिकला की सबसे बड़ी देन बौद्ध तथा पौराणिक देवताओं की श्रादशं मूर्तियां हैं। सारनाथ श्रीर मथुरा से बुह की श्रनेक प्रांतमाएं मिली हैं श्रीर कांसी जिले के देवगढ़ मिन्दर शिव, विष्णु श्रादि हिन्दू देवताशों की। इनमें सारनाथ श्रीर मथुरा की दो बुद्ध प्रतिमाएं तो भारत की मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ समक्षी जाती हैं। इनमें श्राध्यास्मिक भावों की जितनी सुन्दर श्रीभव्यक्ति हुई है, वैसी श्रन्यत्र बहुत कम देखने को मिलती है इनमें उनके उत्फुल्ल मुखमण्डल पर श्रपूर्व प्रभा, कोमलता, गम्भीरता श्रीर शान्ति है। मथुरा वाली मूर्ति में करुणा श्रीर श्राध्यास्मिक भाव का श्रपूर्व का सम्मिश्रण है। गुष्त युग की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बुद्धि श्रीर समानुषात का पूरा ध्यान रखा गया है। बाद की कला में भावुकता की प्रधानता श्रीर श्रलंकारणों के प्राञ्चर्य से एकांगी हो जाती है।

गुष्त कला केवला धार्मिक भावों की श्रभिव्यंजना तक ही सीमित नहीं थी। श्रजन्ता के चित्रों से यह भली-भांति ज्ञात होता है कि भारतीय कलाकारों ने मानव-जीवन का नोई चेत्र श्रद्धता नहीं छोड़ा था। यहीं हमें मारतीय चित्रकला के सर्व प्रथम श्रीर सर्वोत्तम रूप में दर्शन चित्रवला होते हैं। यद्यपि इनका विषय धार्मिक है, श्रिधकांश चित्र विस्वकरणा के भावों से शोत-श्रोत हैं तथापि सामाजिक जीवन श्रीर चराचर जगत् के सभी पहलुश्रों की यहां चर्चा है। श्रजन्ता के चित्रों में मैत्री, करुणा, श्रेम, क्रोध, व ज्जा, हर्ष, उत्साह, चिन्ता, धृणा श्रादि सभी प्रशार के भाव, पद्मपाणि श्रवलोवि तेश्वर, प्रशान्त तपस्वी श्रीर देवोपम राज-परिवार से लेकर करू च्याध, निर्दय बधिक, साधुवेशधारी धूर्त, वार-विनता श्रादि सव तरह के मानव-भेद, समाधि-मग्न बुद्धसे प्रणय-क्रीड़ा में रत दम्पित श्रीर श्रुगार में लगी नारियों तक सकल मानव-च्यापार श्रांकित हैं। श्रजन्ता के चित्रों की यह बहुविधता श्रारचय वह है।

श्रजन्ता में तीन प्रकार के चित्र हैं -- श्रलंकरणात्मक, ध्वनि-चित्र तथा (Portratis) घटनात्मक । सजावट के लिए अजन्ता में भालर, बदन पर पत्रवित, पुष्पों, पेशों, पशुत्रों की त्राकृतियां बनी हैं, इनके अनन्त भेड़ हैं श्रीर कोई एक डिजाइन दुवारा नहीं दोहराया गया। रिक्त स्थान भरने के बिए श्रप्सराश्रों रुन्धर्वों, यत्त्रों की सुन्दर मूर्त्तियां हैं । ध्वनि-चित्रों में पद्मपाणि श्रवलोकितेश्वर न केवल भारतीय किन्तु एशियायी चित्रकला का सुन्दरतम उदाहरण सममा जाता है। घटनात्मक चित्रों मे जातकों के दृश्य हैं। इनकी भाव-व्यंत्रना में श्रजन्ता के चित्रकारों ने कमाल हा कौशल दिखाया है। १६ वीं गृहा की 'म्रियम, स्पातकन्या' के दृश्य की प्रिफिथ प्रभति पाश्चात्य त्रालोचकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। 'विकलता श्रीर करुणा के भावों की दृष्टि से कला के इतिहास में इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट कृति नहीं। फ्लोरेंस निवासी चित्रकार इसका त्रालेखन श्रधिक श्रच्छा कर सकताथा, वेनिस का कलाकार इसमें श्रधिक श्रच्छारंग ला सकताथा: किन्तु इनमें से कोई भी इसमें इससे अधिक भाव नहीं भर सकता था। बुद्ध-महाभिनिष्क्रमण (गृह-त्याग), मारविजय, यशोधराहारा राहुल की भिचा रूप में देने के द्रय बड़े हृदयग्राही हैं। सर्वनाश का संदेश देने वाले ृद्ध के चित्र में चित्रकार ने कुछ रेखाओं द्वारा उसके हृद्गत भावों की सुन्दर ग्रभिन्यांक्त की है । उसका उदास चेहरा, ग्रात नेत्र ग्रौर हाथ की सुद्रा ही भीषण दुर्घटना की सूचना दे रहे हैं।

श्रजन्ता जैसे चित्र - वाघ ( ग्वालियर राज्य ) सिक्ततवासल ( पुदू कोटा राज्य) तथा सिगिरिया (लंका) में भी मिले हैं।

गुष्त युग की एक बड़ी कला मृष्मृत्तियां श्रीर पकाई मिट्टी के फलक थे। इनका सौन्दर्य श्रीर सजीवता धातु की मूर्तियों से भी बढ़ा चढ़ा है। इस काल का एक सुन्दर उदाहरण पार्वती मस्तक है।

गुष्त युग की वास्तु कला मूक्ति या चित्र कला के समान उन्नत न थी। इस समय के प्रधान मन्दिर भूकटा (नागोद राज्य), नचनाकूथर (श्रजयगढ़) भितरगांव (कानपुर) श्रीर देवगढ़ (फांसी) में मिले हैं। ये बहुत छुटे श्रीर बिलकुल सादे हैं, इनमें शिखर या कलश पिछुले दो मन्दिरों में ही मिलता है।

## मध्य युग

मध्य युग की भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता वास्तु का विशेष विकास है। इस युग में वास्तु कला की विभिन्न शैलियों का विकास हुआ, स्वदेश तथा विदेश में भन्य मन्दिरों का निर्माण हुआ। इस समय वस्तुत: भारतीय मूर्ति और स्थापत्य कला अपने सबसे मनोरम रूप में प्रकट हुई। उसमें गुष्त युग का श्रोज और नवीनता तो नहीं रही; किन्तु लालित्य बहुत बढ़ गया। मध्य युग को दो बड़े भागों में बांटा जाता है। पूर्व मध्यकाल (६००-१००) तथा उत्तर मध्य काल (९००-१२००)। पूर्व मध्यकाल में कला काफी उन्नत रही; किन्तु दूसरे काल में अलंकरणों पर बहुत बल दिया जाने लगा। तन्त्रवाद के प्रभाव से कुछ स्थानों पर अश्वील मूर्त्तियों को प्रधानता मिली मूर्त्तियों एवं मन्दिरों की शिलिपयों में पहले देसी पुरानी मौजिकता लुष्त हो गई, वे पुरानी रूढ़ियों का पादन करते हुए अपनी रचनाश्रों में अधिक-से-श्रधिक भड़कीला बनाने का यत्न वरने दगे। 'यह



श्रालकावली से सुशोभित पार्वतीमस्तक। श्राहिच्छात्र (बरेली) से उपलब्ध पांचवी श॰ इं॰ की मिट्टी की यह मूर्ति तत्कालीन केशविन्यास पद्धति का सुन्दर परिचय कराती है। [भा॰ पु॰ वि॰ के सौजन्य से]



सुन्दर प्रभामंडल से ग्रलंकृत मधुरा (४ वी० श० ई०) की एक भस्य बुद्ध मूर्ति। [ भा० पु० वि० के सीजन्य से



भुवनेः वर (उड़ीसा) के मध्ययुगीन भव्यमन्दिर [ ज० वि० के सीजन्य से ]

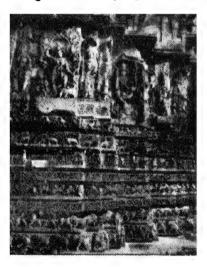

होयसार्लण्यर (मसूर) मन्दिर का बाहरी ख्रंश (१२ वीं १०) [ज० दि० के सींजन्य से ]



देलवाड़ा ( श्राबू ) के जैन मन्दिर ( १०३१ ई० ) की संगमरमर की कारीगरी की छत । [ ज० वि० के सीजन्य से ]



बच्चे को दुलार करती हुई मां ( भुवनेश्वर उदीसा ), ११वीं श० ई० [भा० पु० वि० के सौजन्य से]

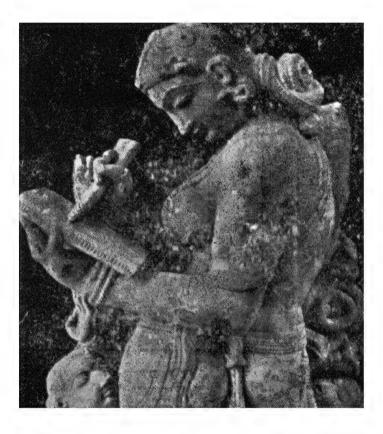

पत्र लिखती हुई नारी ( भुवनेश्वर ११वीं श० ) [भा० पु० वि० के सोजन्य से]

सौन्दर्य नहीं किन्तु चमत्कार का युग है। इनकी कृतियों में कला नहीं कला-भास है"। चित्रकला भी हिंस काल में हासोन्मुख हुई छौर उसमें श्रपञ्जंश शैली प्रधान हुई।

वास्तकला की र्षष्ट से इस काल के मन्दिरों के दो बड़े भेद किये जाते हैं। उत्तर भारतीय श्रीर द्वविड् । इनका ध्यान श्रन्तर शिखर विषयक है । पहली शैली में देवता की मृति वाले गर्भग्र को छत र स. वकरेखात्मक (परुक्तीदार) बुर्ज की तरह होती है, जो ऊपर की खोर छोटा होता चला जाता है। इसके ऊपर श्रामलक होता है श्रीर इस पर कलश श्रीर ध्वज-दराइ स्थापित किया जाता है। द्वविड-शेली के मन्दिरों में गर्भगृह का ऊपरी भाग या िमान चौकोर तथा कई मजिला होता है, प्रत्येक उपरत्नी मंजिल निचली से कुछ छोटी हो जाती है और इसकी श्राकृति पिरामिड सदश होती है। इसके ऊपरी सिरे पर गोज पत्थरों की गोल टोनी होती है। विमान की इस विभिन्नता के श्रिविश्वत द्वविह मन्दिरों में गर्भगृह के श्रागे मंडप या श्रनेक स्तम्भों वाले स्थान होते हैं तथा मन्दिर के घेरे के एक या श्रधिक द्वारों पर एक बहुत ऊंचा श्रनेक देवी-देवताओं की मूर्ति वाला गीपुर रहता है। शिखरों, विमानों तथा गोपुर को मूर्तियों से ख्ब श्रलंकृत किया जाता था। इस काल के श्रार्थ शैली के मन्दिर किंगराज भुवनेश्वर उड़िसा खतुरोहा ( मध्य भारत ) में हैं, इनमें से श्रनेक ऊपर से नीचे तक विविध प्रकार की प्रतिमात्रों और श्रलंकरणों से सशोधित होने के कारण अत्यन्त भव्य हैं। द्वावड शैली के मदिरों में मामल्लपुरम् ( चिगलपट जिले में महाबलिपुरम् ) कांजीवरम्, इलोरा, तंजीर, बेलुर तथा श्रवलवेल गीला ( जिस्सन मैसूर रियासत ) श्रीर श्रीरंगम् ( त्रिचनापल्ली ) उल्लेखनीय हैं। इस काल में वास्तु तथा मृतिकला का श्रिभन्न संबन्ध होने से दोनों का काय-साथ वर्णन किया जायगा।

इस युग की मूर्तिकला की प्रधान विशेषता घटनान्त्रों के बड़े-बड़े दश्यों का सफल ग्रंकन है। सातवाहन तथा गुप्त युगों में घटनाएं बहुत संकुचित शिका फलकों पर उस्कीर्ण की जाती थीं, श्रव भारतीयों ने एक शोर जहां मन्दिरों के लिए पहाइ काटने शुरू किये, वहां पूर्व मध्य काल दूसरी शोर दश्यों के श्रंकन के लिए सी फुट ऊंची विशाल (६००-६०० ई०) चट्टानें चुनीं। इस समय तक उनका हाथ इतना सध खुका था कि उनकी छेनी ने दुर्गा-महिषासुर युद्ध, शिव का श्रिपुरदाह रावण द्वारा कैलाश के उठाने जैसे बड़े-बड़े दश्यों को काफी गति श्रभिनय श्रीर सजीवता क साथ तश्शा है। इस युग के तीन प्रधान मूर्ति-केन्द्र उल्लोखनीय हैं--(१) मामरुलपुरम् (२) एलोरा (३) एलिफेस्टा।

(१) परलाव—राजा महेन्द्र वर्मा (लग० ६००-६२५ ई०) तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मा (लग० ६२५-६५० ई०) दिल्ला में कांची मामल्लपुरम् के सामने, इस स्थान पर समुद्र-तट पर एक-एक चटान से कटवा कर विशाल मन्दिर बनवाये। इन्हें 'स्थ' कहा जाता है। ये संसार की श्रद्भुत वस्तुश्रों में से हैं इनमें से सात रथ (मन्दिरों) का एक समूह सात पगोड़ों के नाम से विश्व-विश्यात है। इनके नाम पाण्डवों के नाम पर धर्मराज रथ, भीमरथ श्रादि हैं। विशाल काय चटानों से काटे ये एकाश्मीय मन्दिर परलव, वास्तु श्रोर मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे हमें उत्तर भारत में मौर्ययुग में सबसे उन्नत भारत की मूर्ति कला सबसे पहले श्रस्यन्त उन्नत विकसित का में मिलती है, वैसे ही दिल्ला भारत का तत्त्रण-शिल्प इन मन्दिरों में सर्व प्रथम प्रोंद रूप में दिखाई देता है। यह कई शक्तियों के विकास का परिणाम है, इसके श्रारम्भिक उदाहरण लकड़ी पर बने होने से नष्ट हो चुके हैं।

मामल्खपुरम् के 'रथ' द्रिवड् शैकी के कई लगडों में जपर उठते हुए मन्दिरों के प्राचीनतम उदाहरण हैं। इस पल्लव शैली का बाद में न केवल समूचे दिख्ण भारत, किन्तु वृहत्तर भारत के जावा, कम्बोडिया, अनाम श्रादि देशों में प्रचार हुआ। मामल्लपुरम् की मूर्तियों में महिषासुर से युद्ध करती हुर्गा की प्रतिमा में बड़ी गति और सजीवता है। सबसे आश्वर्य-जनक मृति भगीरथ की तपस्या का दृश्य है। यह ९८ फुट लम्बी, ४३ फुट चौड़ी विशाल खड़ी चट्टान पर काटी गई है। कंकाल-मान्नाविशष्ट भगीरथ गंगा के भूतल पर श्रवतारण के लिए तपस्या-मग्न हैं, सारा दिन्य श्रीर पार्थव — यहां तक कि जन्तु-जगत् उनका साथ दे रहा है। यह विशाल प्रभावी-स्यादक दृश्य भहुत ही भावपूर्ण श्रीर वास्तविक है। उपर्युक्त दृश्य श्रीर स्थ पहलव कला की उत्कृष्टता की श्रमर कीर्ति-पताका है श्रीर दर्शक इन शिल्पियों के विस्मयावह कौशल की सराहना किये बिना नहीं रह सकता।

(२) एलोरा ( चेरूक )--निज्ञाम राज्य में श्रारंगाबाद से सोलह मोल पर एक प्री-की-पूरी पहाड़ी को काटकर मन्दिरों में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें पचीस ती स्हिन्दू, बौद्ध तथा जैन मन्दिर हैं। इनमें राष्ट्र कूट राजा कृष्ण ( ७६०-७७५ ई० ) द्वारा बनवाया । कैलास मन्दिर सबसे विशाल स्रोर भव्य मन्दिर हैं। १६० फुट ऊँचे १४२ फुट लम्बे, ६२ फुट चौड़े द्वारों, करोखों, सीड़ियों सुन्दर स्तम्भ-पंक्तियों से युक्त यह विशाल मन्दिर एक ही पत्थर का बना हुआ है, इसमें कहीं जोड़, चुना-मसाजा या कील-कांटा नहीं है। इसे बनाने के लिए पहले पहाड़ काटकर जगह खोखली की गई, यह २५० फुट गहरे आर डेढ़ सौ फुट चौड़े खाली स्थान से आस-पास के पहाड़ से पृथक् है, फिर इसके बीच में उपयुक्त मन्दिर का निर्माण कर शिल्पियों ने जो कृति प्रस्तुत की है, वह मानव के धैर्य, अध्यवसाय श्रीर कला का उत्कृष्टतम उदाहरण हैं। बिना किसी लगाव के दुमंजली तिमंजली इमारत तरास डालना बड़ा विजचण कार्य है, दर्शक उसे दंखकर दांतों तले उंगली दबा लेता है श्रीर इसके निर्माता स्रज्ञात कारीगरों के श्रागे नत मस्तक होता है। कैलास मन्दिर को काटते हुए कारीगरों ने बयाजीस पौराणिक दृश्य भी श्रांकित किये हैं। इनमें निमंहा-वतार का दृश्य, शिव-पार्वती का विवाद, इन्द्र-इन्द्राणी की मृतियाँ, रावण द्वारा कैलास उत्तोलन बड़ी सुन्दर, विशाल, भावपूर्ण श्रीर श्रोजस्वी कृतियां हैं। श्रन्तिम दश्य विशेष रूप से उछ्छे खनीय है। रावण कैंबाश को उठा रहा है, भयत्रस्त पार्वती शिव के विशाल भुज-दण्ड का श्रवलम्ब के रही है सिखयां भाग रही हैं किन्तु शिव श्रचन हैं श्रपने चरणों से कैनास की दवा-कर उसका परिश्रम विफल कर रहे हैं।

(३ धारापुरी (एलिफैन्टा)—बम्बई से छः मील दूर धारापुरी नामक टापु में दो बड़े पर्वतों के उपरी भाग काटकर मिदर श्रीर मृर्तियां बनाई हैं। इनका समय मर्वी शती ई० है। यहां की प्रतिमाश्रों में महेश्वर की प्रकारड त्रिमृति तथा शिव-पार्वती-विवाह का हश्य बहुत ही भव्य है। पहली के मुख-मण्डल पर श्रव्य प्रशान्त गम्भीरता है, दूसरी 'यथा दीपो निवातस्थो' की श्रादर्श समाधि श्रवस्था की भव्यतम श्राभिव्यक्ति है श्रोर तीसरी में पार्वती के श्रारम-समर्पण का भाव बड़ी सफलता से दिखाया गया है।

श्राठवीं शती में ही जावा में शेंतेन्द्रवंश ने वोरोबुदुर का प्रसिद्ध सत-मजिला श्रतांखा एवं भव्य मन्दिर बनवाया, जिसे श्राधुनिक कला-मर्मज्ञों ने पत्थर में तराशा महाकाव्य कहा है। इसकी गैलिरियों में जातकों तथा बुद्ध की जीवनी के श्रनेक दृश्य बने हुए हैं। इन सबको यदि एक पंक्ति में फैला दिया जाय तो वह तीन मील लम्बी होगी। इनमें शान्ति श्रीर श्राध्यात्मिकता का श्रनुपम सीन्दर्य हैं। दक्षिण में नटराज की प्रसिद्ध मृतियां इसी कला संबनने लगीं।

श्राठवीं शती मामल्लपुरम्, केलाश श्रोर बोरोबुदुर-देसी श्रमर कला-कृतियां पदा वरने के कारण भारतीय कला के इतिहास की स्वर्ण शती है। इसके बाद कला में चीणता श्राने लगी।

उत्तर मध्ययुग में वास्तु के पांच केन्द्र उल्लेखनीय हैं --(१) खजुराहो (२) राजपूताना (३) उड़ीसा (४) धोज राज्य (४) होयसल्ज राज्य ।

दसवीं शती में चन्दंल राजाश्रों ने छतरपुर राज्य (बुन्देलखएड) में खजुगहो का प्रसिद्ध मन्दिर-समूह बनवाया । इसके खजुराहो भव्यतम मन्दिर राजा धग (९४०-१६१ ई०) के दान श्रौर प्रोत्साहन का फल हैं। इनमें सबसे सुन्दर श्रौर प्रधान केडरियानाथ महादेव का विशाल मन्दिर है। एक ११६ फुट ऊंचा, विशाल कुर्सी श्रीर भारी चबूतरे वाला यह मन्दिर श्रपने क्रमश: छोटे होते हुए शिखर-समूहों से बहुत भव्य मालूम होता है। प्रदक्षिणा पथ में सुन्दर स्तम्भ-योजना है। मन्दिर का कोई चल्पा सुन्दर मूर्तियों तथा अलंकरणों से रहित नहीं है। उस समय हिन्दू धर्म में तन्त्र की प्रधानता हो रही थी, उसके प्रभाव से यहां काम-शास्त्र सम्बन्धी श्रद्यां स्तियां भी काफी संख्या में पाई जाती हैं। भारतीय मृति-कला मे श्रंगारिकता तो भारहत श्रीर सांची के काल से यत्तों श्रीर वृत्तिकाशों के श्रंकन में चली श्रा रही थी किन्तु श्राव्तीलता नहीं थी। बह इसी युग में शुरू हुई।

इस युग में त्रांत श्रबंकार-प्रधान शैंबी की पराकाष्टा राजपूताना श्रौर गजरात में मिलती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण त्राव पर्वत पर देलवाड़ा के पास दो जैन मन्दिर हैं - पहला राजपुताना विसल शाह नामक वैश्य ने १०३२ ई० में तथा दसरा तेजपाल ने १२३२ ई० में बनवाया । दोनों में नीचे से ऊपर तक संगमरमर लगा है। इसमें यद्यीप अलंकरण की इतनी अधिकता है कि मन्दिर का एक चप्पा भी खाली नहीं छोड़ा गया तथा इन ग्रलंकरणों में बहुत श्रधिक पुनरावृत्ति का दोष है, तथापि इनकी विलचण जालियां, पुतिकियां, बेज-बृटे श्रीर नक्काशियां देखकर दर्शक दंग रह जाता है। "संग-मरमर ऐसो बारं की से तराशा गया है, मानो किसी कुशल सुनार ने रेती से रेत-रेत वर त्राभूषण बनाये हों या यों किहिये कि बुनी हुई जालियां श्रौर मालरें पथरा गई हों। छतों की सुन्दरता का तो कहना ही क्या? इनमें बनी हुई नृत्य की भाव-भंगी वाली पुत्तिलयों त्रौर संगीत-मंडिलयों के सिवा बीच में संगमरमर का एक माड़ भी लटक रहा है, जिसकी एक-एक पत्ती में कटाव है। यहां पहुंचने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वप्न के ऋद्भुत लोक में श्रा गए हैं।" इनकी सुन्दरता बहु विज्ञापित ताज से बहुत श्रधिक है।

इस प्रांत में मध्य युग में बने भन्य मन्दिरों में पुरी का जगन्नाथ नाम का मन्दिर, कोणार्क का सूर्य मन्दिर श्रीर भुवनेश्वर के मन्दिर पहिये हैं, इन्हें बड़े जानदार घोड़े खींच रहे हैं। इस उड़ीसा सबको इनकी विशालता और श्रलंकरण-बहुलता ने बहुत भव्य एवं मनोरम बना दिया है। मिन्द्रों का कोई कोना या चप्पा खाली नहीं छोड़ा गया। 'इनमें नायिका-भेद श्रीर नाग-कन्याश्रों की बड़ी सुभग मूर्तियां बनी हैं, जिनके नोले मुख पर से श्रांख इटाये नहीं इटती पत्र लिखती हुई नारी की मूक्ति की भाव-भंगी बड़ी मनोरम है। वई मूर्तियों में मातृ-ममता की बड़ी सुन्दर श्रभिव्यक्ति हुई है। माता श्रपने शिशु का लाड़ करने में मानो श्रपने हृदय को निकालकर घर देती हुई श्रक्तित की गई है। यहां भी श्रद्खील मूर्तियों की भरमार है।

दिच्या भारत में परुलयों के बाद चोलों ने दसवीं शती में द्रविड शेली को विकसित कर पारपृश्ता तक पहंचाया। इस शैली का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजराज महान द्वारा तंजीर चोल कला में बनवाया हुआ महान् शंव मन्दिर है । इसका विमान या शिखर १४ मंजिला श्रीर १९० फट ऊंचा है, इसके ऊपर एक ही प्रस्तर-खण्ड का भीमकाय गुम्बद है, कहा जाता है कि इसे मन्दिर तक लुढ़काकर लाने के लिए ४ मील लाबी सड़क विशेष रूप बनाई गई थी । यह विशालकाय देवालय ऊपर से नीचे तक मृत्तियों श्रीर श्रलंकरणों से सुशोभित है। चील कला की श्रधान विशेषता बृहत्वयुक्त भव्यता है। भीमकाय मन्दिरों को अत्यधिक परिश्रम से श्रत्यन्त सदम तत्त्रण से अलंकृत किया गया है। इस विषय में फगुसन ने ठीक ही लिखा है कि चोल कलाकार अपनी वास्तु का प्रारम्भ दानवों की-सी विशाल करुपना से करते थे श्रोर उसकी पूर्ति जौहिंग्यों की भांति करते थे। चोल कला की परवर्ती युगों में एक बड़ी देन गोपुरम् मन्दिर का विशाल प्रवेश-द्वार था। धारे-धारे इनका आकार और संख्या बढ़ने लगी और ये मन्दिर के गभगृद के शिखर से भी ऊ चे उठने लगे। कुम्भकोणम् के गीपुरम् ने प्रधान मन्दिर को बिलकुल दबा दिया है। गोपुरम् के श्रतिरिक्त

हनकी दूसरी विशेषता स्तम्भ पंक्तियों वाले विशास मण्डपों या हालों की थी। मध्य युग के बाद बने मदुरा, श्रोरंगम् श्रौर रामेश्वरम् श्रादि मन्दिरों में हैन विशेषताश्रों का पूर्ण विकास हुआ। उदाहरणार्थं मदुरा के एक मन्दिर का मंडप ९८५ खंभों का है श्रौर सब खम्भों पर श्रद्भुत नक्काशी है।

११११ ई० से मैसूर में होयशल यादवों का एक वंश प्रबल हुआ।

१२ वीं १३ वीं शती में इन्होंने एक नये प्रकार की वास्तुहोयशल कला कजा का विकास किया। संभवत: इन्होंने अपने से पहले

शासक गंगों की कला-परम्परा को आगे बढ़ाया। गंगों के
शासन में ९८३ ई० में एक मन्त्री चामुण्डराय ने अवण बेज गोला की पहाड़ी
पर अन्यन्त कठोर काले पत्थर के एक ही खण्ड से बनी ५६ फीट ऊंची
(६ फुट के आदमी से ६ई गुना) गोमद की प्रतिमा स्थापित की। निर्माण्कौशल को कठिनता और कल्पना की विशालता की दृष्टि से दुनिया की
अन्य कोई मृत्तिं इसके आगे नहीं टिक सकती।

होयशल राजाश्रों ने भी श्रपने वास्तु में इन्हीं विशेषताश्रों को बनाये रखा। इनके मन्दिर वर्गाकार नहीं, कि तु तारकाकृति या बहुकोपीय हैं। इनकी दूसरी विशेषता ऊंची वृक्षियां या श्राधार हैं। इनसे शिलिपयों को मूर्त्तियां बनाने के लिए काफी जगह मिल गई है श्रौर इन्होंने इसका पुरा उपयोग विया है। शिखर पिरामिडाकार होते हुए भी काफी नीचा है। इस वास्तु शैली का सर्तित्तम उदाहरण हालेबिद या दोरसमुद्ध का होय सलैश्वर का विख्यात मन्दिर है। यह पांच छ: फीट ऊंचे चवूतरे पर बना है, चवृतरा बड़े-बड़े शिला-फलकों मे पाटा गया है। इन पर ऊपर सं नीचे तक ११ श्रलंकरण पिर्टिकायों हैं, ये ७०० फीट लम्बी हें श्रौर समूचे मि दर को घर हुए हैं। इनमें हाथियों, शेरों, घुड़ सवारों, दिन्य पश्च पिच्यों की मूर्त्तियां उत्कीर्ण हैं। उदाहरणार्थ सबसे निचली श्रलंकरण-पिट्टका में दो हजार हाथियों का महावतों श्रौर मूर्लों के साथ सफल एवं सुन्दर श्रंकन है। इनमें कोई भी दो हाथी एक दूसरे से नहीं मिलते। इस मन्दिर के संबन्ध में सिमय की यह उक्तित यथार्थ है कि यह देवालय धैर्यशील मानव

जाति के श्रम का श्रत्यन्त श्राश्चर्यजनक नमृना है। इसकी सुन्दर कारीगरी के काम को देखते-देखते श्रांखें तृष्त नहीं होतीं। मैकडानल मत है कि समस्त संसार में शायद दूसरा कोई मन्दिर ऐसा नहोगा जिसके बाहरी भाग में इस प्रकार का श्रद्भुत खुदाई का काम किया गया हो। १३११ ई० में मुस्लिम श्राक्रमण के कारण यह मन्दिर श्रध्रा रह गया।

इस युग में स्वदेश ही नहीं, विदेशों में बड़े भव्य हिन्दु मन्दिशें का

निर्माण हन्ना। कम्बोडिया में श्रंकारवत श्रीर श्रंकोरथोम बृहत्तर भारत के विशाल एव भव्य मन्दिर बने । पहला मन्दिर वर्गाकार है श्रीर इसका प्रत्येक पार्च १ मील लम्बा का वास्त है। इसकी शैली भारतीय मन्दिरों से बिलकुल भिन्न है। इसमें क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे उठते हुए श्रीर छोटे होते हुए श्रनेक खण्ड होते हैं। प्रत्येक खरड भक्त को ऐहिक जगत् की चुद्रता में से ऊंचा उठाता हुआ उच्च श्राध्यात्मिकता की श्रोर लाता है। कम्बुज मन्दिरों की यह उदात्त भव्यता द्रविड मन्दिरों के विशाल मराउपों में और उत्ताग विमानों तथा गोपुरों में नहीं मिलती। इन मन्दिरों की गैलिरियों में पुराणों के दृश्य श्रांकित हैं। नवीं शती में जाबा के एक राजा दत्त ने प्रांबनन में शिव-क्षेत्र स्थापित कर ब्रह्मा, विष्यु, महेश के मन्दिर बनवाये । इनमें राम श्रीर कृष्य की लीलाए उत्की र्ए हैं। भारत में इन विषयों की ऐसी सुन्दर मूर्तियां नहीं बनीं। प्रांवनन में शिव की देवता श्लोर ऋषि वेश में दो प्रकार की श्लाकृतियां मिलती हैं। पहली के मुख-मगडल पर समाधिमग्नता, गांभीर्य श्रौर श्रपीम शांतिका भाव श्रबंकृत है, दृसरी में उनका जटाजूट श्रीर दादी बड़ी सुन्दरता मे बनी हुई है। १३ वीं शती के जावा की सर्वोत्तम मूर्ति बौद्ध प्रज्ञा पारमिता की है। यह राजा श्रमुर्व भूमि (१२२०--१२२७) के काल की है। इसके मुख मण्डल की सुकुमारता, सरलता, शांति, प्रसन्नता, श्री श्रीर लालिस्य वस्तुतः श्रद्भुत है।

इस युग की मूर्तिकला की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। शनै:-शनै: धार्मिक प्रभाव प्रबल होने लगता है, सिन्दर्य-बुद्धि गौण हो जाती है



प्रज्ञापारमिता (१३वीं श॰ ) [ ज॰ वि॰ के सौजन्य से

गुष्त युग तक दोनों प्रवृत्तियों में जो सामंद्रस्य था, वह लुष्त हो जाता है।
धार्मिक भावों की श्रमिव्यक्ति के लिए भीषण तथा कुरूप
मध्य युग की मृतियां भी बनती हैं। देवताश्रों की सामध्ये प्रदर्शित करने
मृति-कला के लिए उनके बहुसम्यक हाथों में श्रनेक प्रकार के
हथियार पकड़ाये जाते हैं, इनका निर्माण शिल्प-शास्त्र की
रूढ़ियों के श्रनुसार होने लगता है। मृति-शिल्प में नवीनता श्रीर मोलिकता
बिलकुल समाष्त हो जाती है।

इस हास के होते हुए भी वास्तु-दैभव की दृष्टि से यह काल श्रविस्मरणीय है। मामलपुरम्, कैलात, बोरोबुदुर, श्रंगकारवत्
उपसंहार तज्जोर श्रोर हालेबिद हमारी संस्कृति के श्रमर स्मारक
हैं। जातियों की महत्ता का एक मानदण्ड कला-कृतियां
भी हैं। इस दृष्टि से प्राचीन भारत का विश्व में बहुत ऊंचा स्थान था।
हमारे पूर्वजों ने श्रविचल श्रद्धा श्रोर श्रनथक परिश्रम से जिन कृतियों की
रचना की, उनमें न केवल शिल्प-चातुर्य था; किन्तु लालित्य सुरुचि श्रीर
सुसंस्कारिता भी थी जो उच्च संस्कृति के प्रधान चिह्न हैं। प्राचीन भारतीय
कला भारतीय श्रादर्शों का सच्चा प्रतिबिग्ब है। उससे यह ज्ञात होता है
कि सब प्रकार का ऐश्वर्य उपभोग करते हुए भी भारत में भौतिकता श्रीर
ऐतिहासिकता के प्रति ही श्रनुराग न था; किन्तु पारलोकिकता श्रीर श्राध्यारिमकता की भी तीत्र श्राकांचा थी। उसके सर्वोत्तम युग में इन दोनों का
सुन्दर सामंजस्य था। कलाकार उच्चतम श्राध्यारिमक भावों की श्रभिव्यक्ति
के लिए विभिन्न कजाश्रों को सफलता पूर्वक श्रपना माध्यम बना रहे थे।

## तेरहवां अध्याय

## प्राचीन शिचा-पद्धति

भारत में शिचा वैदिक युग से मनुष्य के सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय संस्कृति के संरत्त्रण तथा जातीय उत्थान के जिए श्रावश्यक समस्ती जाती रही है। ऋथर्ववेद में ब्रह्मचर्य की महिमा के गीत गाये हैं। प्राचीन शास्त्रकारों ने इस प्रकार की अनेक उपयोगी व्यवस्थाएं की थीं, जिनसे राज्य द्वारा श्रनिवार्य शिचा का प्रबन्ध न होने पर भी इसका बहुत श्रधिक प्रसार हुआ। प्राचीन ऋषियों ने मानव जीवन जिन चार आश्रमों में बांटा था, उनमें पहला ब्रह्मचर्य त्राश्रम विद्याभ्यास के लिए था। उपनयन संस्कार सब द्विजों के लिए आवश्यक था, निश्चित अवधि तक इसके न करने अर्थात् विद्याभ्यास में शिथिलता दिखाने से उच्चवर्ण बात्य या जाति-च्युत समभे जाते थे। शिचा के महत्त्व को सबके चित्त पर भली-भांति श्रांकित करने के लिए ही स्नातक को पुराने जमाने में राजा से श्रधिक प्रतिष्ठा दी गई थी। प्रत्येक व्यक्तिका यह कर्तव्य समभा जाता था कि वह केवला दुन्न को जनम देकर वितृ ऋण से मुक्त हो; किन्तु इसे शिथिल करके ऋषि ऋण को भी उतारे। हिन्द शास्त्रकारों ने ज्ञान का प्रसार करने वाले बाह्मणों को न केवल नाना प्रकार के दानों का ऋधिकारी बताया किन्त उन्हें करों से भी मुक्त कर दिया। राजाओं ने अपने डदार दानों से नालंदा, विक्रमशिला, उदन्त-पुरी प्रभृति शिच्चणालयों के विकास में पूरी सहायता दी, यही कारण था कि प्राचीन काल में जितनी साच्रता भारत में थी, उतनी उस समय किसी दूसरे देश में नहीं थी। राजा श्रश्वपति श्रीर दशरथ का यह दावा था कि उनके राज्य में कोई श्रशि चित नहीं है। प्राचीन शिचा-पद्धति से भारत ने न केवल सेंकड़ों वर्षों तक मौखिक परम्परा द्वारा विशाल वैदिक वाङमय को सुरन्नित रखाः, किन्तु प्रत्येक युग में दर्शन, न्याय, गश्चित, ज्योतिष्, वैद्यक, रसायन श्रादि शास्त्रों में ऐसे मौतिक विचारक विद्वान् उत्पन्न किये, जिनसे भारत का मस्तक श्राज भी ऊंचा है।

प्राचीन काल में ऋषियों ने ब्रह्मचर्य श्रीर उपनयन संस्कार की व्याख्या हारा समूचे समाज को शिक्तित करने का सराहनीय उद्योग ब्रह्मचर्य-श्राश्रम किया था। श्रथवंवेद से ज्ञात होता है कि उस समय तक श्रीर उपनयन ब्रह्मचर्य की व्याख्या प्रचलित हो चुकी थी। ब्रह्मचर्य का संस्कार शब्दार्थ है-वेद का श्रध्ययन। उस समह सरल एवं तपोमय जीवन बिताते हुए श्रार्य वेद का स्वाध्याय करते थे। यह समभा जाता था कि ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री-पुरुष दोनों के लिए श्रावस्यक है। ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा राष्ट्र की रचा करता है, ब्रह्मचर्य से ही कन्या युवा पित को प्राप्त करती है। इसी के तप से देवताओं ने श्रमृतस्व तथा इन्द्र ने उच्च पद प्राप्त किया था। श्रथवं १५। ५—११)। ये सब उक्तियां ब्रह्मचर्य का गौरव सचित करती हैं।

बहाचर्य श्राश्रम का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन का श्रथं है—समीप जाना। इस संस्कार द्वारा बालक गुरू के समीप जाकर, विद्याभ्यास के लिए उसका शिष्य बनता था। उपनयन चिर काल तक बाहरण, चित्रम्न, वैरय के लिए श्रमिव ये नहीं था, किन्तु वैदिक साहित्य के श्रध्ययन श्रीर संरच्चण के लिए इसे श्रावश्यक बना दिया गया। बाहरणों, उपनिषदों श्रीर सूत्र प्रन्थों के निर्माण के बाद धार्मिक साहित्य इर ना विशाल हो गया कि उसकी रच्चा के लिए समूचे समाज का सहयोग श्रावश्यक प्रतीत हुश्रा, श्रतएव उपनयन संस्कार को तीनों वर्णों के लिए श्रावश्यक बना दिया गया। इसके न करने पर व्यक्ति समाज से पतित एवं बहिष्टत सममा जाता था (मनु २१३६)। श्राज शिचा राज्य द्वारा श्रमिवाण बनाई जाती है, उस समय धर्म ने इसे जावश्यक बनाया। इसका एक श्रम परिणाम यह हुश्रा कि श्रार्थ जाति के सब सदस्य थोड़ा-बहुत वैदिक ज्ञान श्रवस्य प्राप्त करते थे, किन्तु ८०० ई० पु० के बाद वैदिक ज्ञान इतना जिटला हो चुका था कि उसमें

चित्किचित् प्रवेश के लिए भी प्रारम्भिक शिक्ता श्रमिवार्थ थी । श्रत: यह माना जा सकता है कि उपनयन श्रावश्यक हो जाने के बाद श्रार्थ जाति में साचरता बहुत बढ़ी होगी । उस समय संभवत: सौ फी सदी तक ब्यक्ति साचर होंगे। किसी भी श्रन्य प्राचीन जाति ने शिक्ता के चेत्र में इतनी प्रगात नहीं की। पश्चिमी सभ्यता के मृत स्रोत यूनान में यह श्रवस्था थी कि एथेन्स में दस फी सदी श्रीर स्पार्टा में ४ प्रतिशतक व्यक्ति ही शिक्ता पाते थे। यह बड़े दुःख की बात है कि परवर्ती शास्त्रकारों ने ४००-६०० ई० के बाद यह सिद्धान्त चलाय। कि किल्युग में कोई स्तित्रय श्रीर वैश्य वर्ण नहीं होते, इसमे इन दोनों वर्णों का उपनयन बन्द हो गया श्रीर साचरता बहुत कम हो गई।

उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरू से विद्याप्ययन करता था।

विद्याध्ययन-काल में ब्रह्मचारी को अनेक आवश्यक नियमों ब्रह्मचर्य के का पाजन करना पडताथा। प्राचीन शिचा पद्धति का तियम श्रादर्श सादा जीवन श्रीर उच्च विचार था, श्रतः सभी नियम इसी को भ्यान में श्लुकर बनाये गए थे। उनका भोजन सादा होता था, मांस-मदिरा का सेवन वर्जित था, पोशाक में भी सादगी थी, जूते शीर खाट का उपयोग वर्जित था। किन्तु शास्त्रकारों का यह त्राशय नहीं था कि स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हुए इन वतों का पालन किया जाय। जातक साहित्य में ऐसे उदाहर हों की कभी नहीं है, जिन में ब्रह्मचारी बनारस और तर्चाशला की भीषण गर्मी में जुते और छाते का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मचर्यावस्था शारीरिक विकास श्रीर वृद्धि का काल था, इसलिए शास्त्रकारों ने यह व्यवस्था की थी कि इह्मचारी तपस्यासे श्रपने जीवन को कृश न बनाये, किन्तु जितना खा सकता हो, खाय। ब्रह्मचर्य के नियमों में संयम श्रीर सदाचार के पहल पर बहुत बल दिया जाता था। इसी का परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मचर्य शब्द श्रपने वास्तविक श्चर्य वेदाध्ययन की श्रपेत्ता संयत जीवन को सूचित करने लगा। ऋषियों का यह मत था कि त्रामोद-प्रमोद से विद्याभ्यास में बाधा पड़ती है।

कई स्मृतियों में यह ब्यवस्था मिलती है कि ब्रह्मचारी प्रतिदिन श्रपने बिए गांव से भिचा मांगकर लाय। श्रथवंवेद में भिचा चरण (११।५।९) का स्पष्ट रुल्लेख हैं। किन्तु यह शास्त्र-भिन्ना-वृत्ति कारों का श्रादर्श ही प्रतीत होता है, वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। तर्राशला के ब्रह्मचारी अपने गरुओं के घरों मे दही आयु के पुत्रों के समान रहते थे। नालन्दा, वलभी, तस्त्रींशला जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में, जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, भिन्ना-वृत्ति संभव ही नहीं थी। इन सब स्थानों पर संभवत: बडे भएडारों में खाने का प्रबन्ध होता था । नालन्दा की खुदाई में कुछ बड़ी भांद्रयां मिली हैं। युष्रांग-च्यांग ने लिखा है कि भारतीय बिद्वानों के गम्भीर पाणिडत्य का एक कारण यह भी है कि उन्हें भोजन, बन्त्र तथा दवाई की चिन्ता नहीं करनी पड़ती। दिए के बुछ पुराने ऋभिलेखों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यहा विद्यालयों में लोगों के दिये दान से छात्रों के भोजन की व्यवस्था क जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्ना केवल शत्यन्त निर्धन छात्र ही मांगा करते थे। भिन्ना के नियम का उद्देश्य ब्रह्मचारों को नम्र बनाना तथा इस बात का ज्ञान कराना था कि वह समाज भी सहायता और सहानुभूति से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसे उसके प्रति अपने कर्तव्य में जागरूक रहना चाहिए। भित्ता के नियम का एक बड़ा लाभ यह था कि इससे निर्धन श्रौर धनी दोनों शिचा प्राप्त कर सकते थे। िचा की व्यवस्था समाज को भी इस कर्तव्य का बोध कराती थी कि नई पीड़ी की शिचा के लिए उसे यत्न करना चाहिए। ब्रह्मचारी प्राचीन संस्कृति का संरच्छ तथा उसे आगे बढ़ाने वाला था, इससे समाज को लाभ था, श्रतः हिन्दू शास्त्रकारों ने ब्रह्मचारी को भिक्ता देना सब गृहस्थों का आवश्यक कर्तव्य निधारित किया था श्रीर ब्रह्मचारी पर भी यह बन्धन लगाया था कि वह श्रपनी श्रावश्यकता से-श्रिधक भिन्ना नहीं लेगा यदि वह ऐसा करता है तो चोरी का महापाप करता है।

बह्मचारी शिक्ताकाल में श्रायः गुरू के पास रहते थे, इसी जिए उन्हें

मन्तैवासी कहा जाता था। शिचा समाप्त करने पर जब वे लौटने थे तो उनका 'समावर्तन' होता था। गुरू के घर में विद्यार्थियों को गुरुकुल-पद्धित को भेजना कई कारणों श्रंयस्कर सममा जाता था। गुरू वैयक्तिक देख-रेख में शिचा श्रव्ही होती थी, बनारस के राजा यह सममते थे कि इससे राजपुत्रों का श्रहंकार भंग होता है, वे श्वारम-निर्भर रहते हैं। दुनिया का श्रव्हा ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरुकुलों में प्राय: विद्यार्थी प्रारम्भिक शिचा के बाद उच्च शिचा के लिए ही भेजे जाते थे। तच्चिल्ला में जाने वाले विद्यार्थियों की श्रायु कई जातकों में स्पष्ट रूप से १६ वर्ष बताइं गई है।

प्राचीन गुरुकुलों के सम्बन्ध में यह लोक-प्रचलित धारणा सर्वांश में सत्य नहीं प्रतीत होती कि वे शहरों से दूर जगलों में होते थे। इसमें कोई संदृह नहीं कि वालमीकि, कप्पव सांदीपनी श्रादि मुनियों के श्राष्ट्रम वनों में थे। किन्तु ऐसे तपोवनों की संख्या बहुत कम थी। श्रधिकांश गुरुकुल और शिचा-केन्द्र शहरों और गांवों में ही थे। तच्चित्रला के गुरू श्रोर छात्र सान्धार की राजधानी में ही रहते थे। स्मृतियों में यह कहा गया है कि जब गांव में मृत्यु हो या चोर श्राया तो श्रनध्याय हो। यदि गुरुकुल जंगलों में हो तो गांव के उपद्वीं के कारण श्रध्ययन बन्द करने की कोई श्रावश्यकता नहीं थी।

प्राचीन शिक्षा-पद्धति की एक बड़ी विशेषता गुरू श्रीर शिष्य का सुमधुर पारिवारिक सम्बन्ध था। शिष्य गुरू के घर पर गुरू श्रीर जाकर उसके परिवार का सदस्य बनकर रहता था। शिष्य के सम्बन्ध गुरू श्रीर जाकर उसके परिवार का सदस्य बनकर रहता था। शिष्य के सम्बन्ध गुरू श्रपने पुत्र की तरह उसका पालन करता था। भगवान बुद्ध ने कहा था। 'गुरू को चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र समसे श्रीर शिष्य को उचित है कि वह गुरू को पिता। प्रायः गुरुश्रों के पास १०-१४ शिष्य होते थे श्रीर वे न केवल इनके श्रध्ययन, किन्तु खान-पान श्रीर चिकिरसा की पूरी चिन्ता करते थे। भगवान बुद्ध ने उपाध्याय के

त्तिए यह नियम बनवाया था कि वे श्रपने शिष्यों की देख-भाल, उनके वस्त्रों का तथा भिन्ना-पात्र स्नादि का ध्यान रखें। सातवीं शती में भारत स्नाने वाले चीकी बात्री इस्सिंग के विवश्ण से यह ज्ञात होता है कि वे इस नियम का पूरा पालन करते थे। जब शिष्य बीमार पहते थे, तो गुरू उनकी परिचर्या भी किया करते थे।

इसके साथ ही, शिष्यों का प्रधान वर्तव्य गुरू की देवता की तरह प्रतिष्ठा श्रोर श्राराधना करना था। गीता के श्रनुसार गुरू के प्रति नम्नता श्रोर सेवा से जान प्राप्त होता है। यह कहा जाता था कि शिष्य को पुत्र, दास श्रोर प्रार्थों की भांति गुरू की सेवा करनी चाहिए। उसे गुरू को दानुन श्रोर नहाने के लिए जल देना उचित है, श्रावश्यकता पड़ने पर सूठे बर्तन मांजने तथा कपड़े धोने का भी काम करना चाहिए। गुरू के घर के लिए वह जंगल से ईंधन लाता श्रीर पशुश्रों की देख-भाल करता था। कृष्ण श्रोर सुदामा ने श्रपने गुरू सांदीपनी ऋषि की इसी प्रकार केवा की थी। किन्तु यह समरण रखना चाहिए कि गुरू शिष्यों से इस प्रकार का कोई कार्य नहीं ले सकता जिससे शिष्यों के श्रध्ययन मे बाधा पड़े। (श्राय. घ. स. १।२।८) यदि गुरू का कार्य करते हुए किसी शिष्य की स्थु हो जाय तो उसे बड़ा कठोर प्रायश्वित्त करना पड़ता था (वै० श्र० सू० २।१।२७)

उस समय शिचा निःशुलंक नहीं होती थी । धनी और समर्थ शिष्य शिचा प्रारम्भ होने से पहले या बाद में गुरू-दिचिया के शिचा की फीस रूप में गुरू को शिचा-शुलंक देते थे और निर्धन विद्यार्थी अपनी सेवा द्वारा फीस अदा करते थे । जातकों में हम छात्रों द्वारा तचशिला मे गुरुशों को पहले फीस देने का स्पष्ट उरलेख पाते हैं। एक जातक (सं०२५२) में बनारस से आये छात्र से गुरू प्रकृश है कि 'क्या तुम गुरू की फीस लाये हो या मेरे से पढ़ने के बदले मेरी सेवा करना चाहते हो।'' जो शिष्य गुरू की सेवा करके पढ़ते थे, उनके लिए शिचक रात को विशेष श्रीण्यां लगाते थे, क्योंकि वे दिन में उनके काम में जगे रहते थे। फीस पहले देने के श्रतिरिक्त श्रन्त में गुरू-दिच्या के रूप में भी बुख देने का रिवाज था। कई बार गुरू इतनी श्रधिक दिच्या मांगते थे कि शिष्य उसे श्रन्य व्यक्तियों से मांगकर पूरा करते थे। कौरस ने श्रवने गुरू वरतन्तु को १४ करोड़ की दिसणा महाराज रघु से याचना करके दी थी। प्राचीन शिक्षा-पद्धित की यह एक बड़ी विशेषता थी कि कोई ज्ञान-पिपासु उससे वंचित नहीं रह सकता था। गुरू सामान्य रूप से किसी शिष्य को ज्ञान देने से इंकार नहीं कर सकता था। यदि कोई गुरू किसी शिष्य को ज्ञान-प्राध्त के लिए श्राने पर एक वर्ष तक नहीं पढ़ाता था तो यह माना जाता था कि शिष्य के सब पाप गुरू को लगते हैं। छात्र की निर्धनता का बहाना करके वह उसे नहीं टरका सकता था; क्योंकि छात्र सदैव गुरू की सेवा करने के लिए तैयार रहता था।

पुराने जमाने में शिचा का सत्र श्रावणी (ग्रगस्त) से प्रारम्भ होता था तथा पौष या माघ (फर्वरी-मार्च) में समाप्त हो जाता है । प्रारम्भ में यह छः महीने का था. विद्यात्रीं शिचा-काल तथ। विज्ञानों की बृद्धि से यह बड़ा होने लगा। उन दिनों त्राजकल की भांति प्रतिवर्ष गर्भियों की छुटियां नहीं होती थीं। किन्तु उप समय के विद्यार्थी भी श्रनध्याय-प्रिय थे श्रौर प्रति मास दर्श, पार्णनास तथा दो श्रष्टामियों के चार श्रवकाशों के श्रतिश्क्ति श्राकाश मेघाच्छन्न होने, विजली कड़कने, मूमलाधार पानी, श्रांधी, पाला पड़ने पर भी छुटी मिल जाती थी। ये श्रवकाश उस समय की समृति कराते हैं जब गुरू-शिष्य कोंपिंड्यां में रहते थे श्रीर प्रबत्त ऋतु-परिवर्तनों में श्रध्ययन जारी रखना श्रसंभव हो जाता था शिचा-काल सामान्य रूप से १२ वर्षकाथा। यह एक वेद के लिए पर्याप्त समका जाता था। सामान्यतः उच्च शिचा १२ वर्ष की श्रवस्था में प्रारम्भ हो २४ वर्ष की श्रायु में समाप्त हो जाती थी। चारों वेदों के लिए ४८ वर्ष का ब्रह्मचर्य रखा जाता था; किन्तु शास्त्रकार इसे उत्तम नहीं सममते थे।

नवीन विद्याओं श्रोर विज्ञानों के विकास के श्रनुसार प्राचीन शिला-पद्धित के पाट्य विषयों में समयानुकृत परिवर्तन होते पाट्य विषय रहे। श्रारम्भिक वैदिक युग (२००० ई० पू०) तक मुख्य पाट्य विषय वेद-मंत्र, इतिहास, पुराण श्रीर नाराशंसी गाथाएं (वीर पुरुषों के चरित्र) थे। पिछुले वैदिक श्रीर ब्राह्मण युग (२००० ई० पू०--१००० ई० पू०) वेद की ब्याख्याओं श्रीर यज्ञीय प्रक्रियात्रों की जरिलता में वृद्धि हुई, ब्राह्मण-प्रन्थ लिखे गए श्रीर इन्हें भी पार्य-क्रम में स्थान मिला। उपनिषद् श्रीर सूत्र युग ( १००० ई० - १ ई० ) तक मे वेद के जिविध श्रंगों ब्याकरण, शिका (उच्चारण विज्ञान) करूप, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त के विकास के श्रातिरिक्त श्रानेक प्रकार के शिल्पों तथा उपयोगी विज्ञानों का श्राविभाव हो चुका था। विद्यार्थी केवल वैदिक विषयों का ही अध्ययन नहीं करते थे, अपित लोकिक विज्ञानों में भी पारंगत होते थे। उस समय के विषयों का पारचय छान्दोग्यो-पनिषद के एक संदर्भ से मिलता है (०। १।२) इसमें दर्शन की उच्च शिचा पाने के लिए सनत्रुमार के पास अभि । नारद ने कहा है--भगवान मैंने वेद वेदाङ्ग के श्रांतांरक्त इतहास, पुराण, गणित (राशि) ज्योतिष. नत्तत्र विद्या, सर्प विद्या, दैव ( भूकम्प, वायु-कोप श्रादि प्राकृतिक भूगोल श्रथवा भविष्यत्कथन की विद्या ) निधि ( खनिज विद्या श्रथवा गड़े खजाने पता लगाने का विज्ञान ) वाकीवाक्य (तर्क शास्त्र), ब्रह्म विद्या, भूत विद्या ( प्राणिशास्त्र ), राजशासन विद्या ( सैनिक विज्ञान तथा राज शास्त्र ) एकायन विद्या ( नीर्त शास्त्र ) का अध्ययन किया है। उस समय के सभी छात्र नारद की भांति मेधावी हों, तथा सब विषयों का श्रध्ययन करते हैं। सो बात नहीं किन्तु ऐया श्रवश्य जान पड़ता है कि उस समय शिचा-पद्धति में साहित्यिक एवं उपयोगी दोनों प्रकारों के विज्ञानों का सुन्दर सम्मिश्रया हुआ था। जातकों से यह ज्ञात होता है कि तच्चशिता में चित्रय और ब्राह्मण युवक तीनों वेदों श्रीर श्रठारह शिल्पों का श्रभ्यास करते थे। इन शिल्पों में धनुर्विद्या, वैदिक, जादू, सर्पेविद्या, गणित, कृषि, पशु-पात्तन, न्यापार त्रादि का समावेश होता था। इस युग में भारत ने दर्शन, साहित्य ज्योतिष धर्म शास्त्र, काय-चिकिस्ता, शल्य चिकित्सा, मूर्ति तथा भवन तथा पोत-निर्माण विद्या में बड़ी उन्नति की । इस समय बौद्ध और जैन साहित्य का विकास हुआ। वैदिक साहित्य में पद, धन श्रीर जटा पाठ का श्राविर्भाव हुआ। इन दिनों वेदों की लोकिश्यता घट रही थी, श्रतः ब्राह्मणों में केवल १५% ही वैदिक विषयों का स्वाध्याय करते थे। श्रीधकांश विद्वानों का ध्यान नव विकसित विद्यार्थो — ब्याकरण, न्याय, उपनिषद्, दर्शन श्रीर धर्मशास्त्र की श्रोर था। १ ई०-१२०० तक के स्मृति, पुराणों श्रीर निबन्ध प्रन्थों के युग में वेदों का मदध्व बहुत कम हो गया। चीनी योत्रियों के विवरण इस समय के विद्यालयों श्रीर महाविद्यालयों के पाठच कम पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं, जिनमें वैदिक विषयों से भिन्न लौकिक विषय पढ़ाये जाते थे।

हरिसग के कथनानुसार ६ वर्ष भी श्रायु में विद्यार्थी वर्णमाला सीखना श्रुक्त करते हैं, इस में छः महीने लगते थे। श्रगले वर्ष संभवतः गणितः पढ़ाया जाता थः। नवें वर्ष से १२ वर्ष तक पाणिगीय श्रष्टाध्यायी श्रोर उदादि सूत्रों का स्वाध्याय कराया जाता था। १३। १४। वर्ष की श्रायु में विद्यार्थी क्या पढ़ते थे, इिसग इस विषय में मौन है, सम्भवतः उन्हें काह्य, साहित्य श्रोर कोष का ज्ञान कराया जाता था। १५ वें वर्ष से विद्यार्थी उच्च शिक्ता की संस्थाश्रों में कुछ विषयों का विशेष श्रध्ययन करते थे। विशेष श्रध्ययन के विषय व्याकरण, तर्क-शास्त्र, दर्शन, वैधक, फलित एवं गांणित ज्योतिष थे। इनमें सबसे श्रधिक लोकप्रिय विषय व्याकरण था। व्याकरण का उच्च पाट्य-कम पांच वर्ष का होता था श्रोर इसके प्रधान पाट्य प्रनथ काशिका श्रोर पातंजल महाभाष्य थे। श्रलबेहनी के प्रनथ से ज्ञात हाता है कि ११ वीं शती में भी सबसे श्रधिक लोकप्रियता व्याकरण को प्राप्त थी। इनके श्रातिस्त पुराणों श्रीर नाटकों का भी श्रध्ययन होता होगा, चोनी यात्रियों ने इतना उल्लेख नहीं दिया।

प्राचीन काज में पाट्य-प्रणाली प्रधान रूप से गुरू मुख से पाठ-श्रवण करने तथा उसके सामने उसे दोहराने तथा प्रश्न पूछ्रकर पाट्य - ज्ञान प्राप्त करने की थी। इसका कारण यह था कि वेद प्रणाली उस समय जिखित रूप में नहीं थे। जेखन-कजा से भजी भांति परिचित होने पर भी भारतीयों ने वेदों को कई कारणों से जिपिबद्ध नहीं किया। ऐसा होने से भगवती श्रुति के श्रपिद्य

हाथों में पड़ने की श्राशंका थी, लिपिकारों के श्रज्ञान श्रीर प्रमाद से वेद् के स्वरों ग्रीर वर्णों के दृषित ढंग से लिखे जाने की संभावना थी । शाउवीं, नवीं शती में कश्मीरी परिद्रत बसक ने पहली बार वेदों को लेखबद्ध करने का साहस किया। उस समय तक शिचा मौखिक ही होती थी। गरू एक एक विद्यार्थी को श्रलग पढ़ाता, उसका पाठ सुनता श्रीर गलतियां ही क करता था। इस पद्धति से कई लाभ थे। गुरू सब विद्यार्थियों पर वैयक्तिक ध्यान देता था, इपका स्रभाव वर्तमान शिचा पद्दि की सबसे बड़ी कमी है। प्ररानी पद्धति में पुरतकीय शिचा पर बल न होने से विद्यार्थी प्रत्येक विषय को खुब सोच-समकार याद करता था। यह कहना गलत है कि उस समय की शिचा-पद्धति में रटना और घोटना ही प्रधान था म यास्काचार्य श्रीर सुश्रत ने घोटने की घोर निन्दा की है. सुश्रुत के एटने वाले छात्र की उस गधे से तुलना की गई है जो श्रुपने पर बोम्स को तो अनुभव करता है किन्तु यह नहीं जानता कि वह किस वस्त का बोक्त है। वेद का अध्ययन वेद मन्त्रों की व्याक्या के साथ होता था । समुचा ब्राह्मण-साहित्य इसी प्रकार की रचना है। भारतीय विद्वान धर्म-प्रन्थों के व्याक्या-कौशल के लिए जगरप्रसिद्ध थे । इसीलिए चीनी यात्रियों ने उनकी सुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इंदिंग ने जिला है कि मैं इस बात से सदैव बड़ा प्रसन्न हूँ कि मुभे भारतीय पश्डितों के चरणों में बैठ-कर वह ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, जो श्रान्यथा नहीं प्राप्त हो सकता था।" युवान च्वांग ने भारतीय पणिडतों की विशेष प्रशंसा इस दृष्टि से की है कि वे श्रह्पष्ट स्थलों की सुन्दर ब्याख्या करते हैं। प्राचीन पाठ्य-पद्धति की यह बड़ी खुबी थी कि वह समसकर प्रन्थ क्एठस्थ करने पर बख देती थी। उस पद्धति से पढ़े व्यक्तियों का पाणिद्धत्य बहा गम्भीर होता था। वतमान काल की विद्वत्ता पुस्तकालयों में रखे विश्व-कोशों में है, प्राचीन प्रशिद्धत श्रपने छात्रों को चलता-फिरता विश्व कोश बनाने का प्रयस्न करते थे।

इस प्रकार की पाट्य-पद्धति में गुरू श्रधिक छ।त्रों को नहीं पढ़ा सकता

था। सामान्य रूप से तत्त्विशाला और नालन्दा में एक गुरू के पास १५-२० से श्रिधिक छात्र नहीं होते थे। गुरू उन विद्यार्थियों पर पूरा ध्यान देता था। प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यला पाठ सुनाने पर उसकी योग्यता के श्रनुसार श्रगला पाठ दिया जाता था। गुरू शिक्षण-कार्य में बड़े विद्यार्थियों का भी उपयोग करता था। महा सुत सोमजातक के श्रनुसार कुरुदेश के एक राजपुत्र ने श्रन्य छात्रों की श्रपेत्ता पहले विद्या में प्रवीणता प्राप्त कर ली, उसे श्रपने छोटे भाई की शिचा का काम सौंप दिया गया, गुरू की श्रनुपिश्वित में बड़े छात्र उसके श्रभाव की पूर्ति करते थे। उससे एक श्रोर जहां बड़े विद्यार्थियों को क्रियात्मक श्रनुभव मिलता था, वहां दूसरी श्रोर इन छात्रों द्वारा नि:शुरुक शिच्या से शिचा का व्यय भी कम होता था।

शिचा अरन तथा वार्तालाप की पद्धित से दी जाती थी। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या के गृढ़ तत्वों का इसी तरह उपदेश दिया गया ् । भगवान् बुद्ध की उपदेश-शैली भी इसी प्रकार की थी। इसका बड़ा लाभ यह था कि शिचा के समय शिष्य को उसमें पूरा मनोयोग देना पड़ता था, उसमें विचार और विश्लेषण की शक्ति विकसित होती थी। श्रावश्यक विषयों पर गुरू तथा शिष्यों में वाद-विवाद होते थे। इनसे उनमें वाक्पटुता, चिन्तन, निरीचण, तुलना श्रादि श्रनेक मानसिक शक्तियां प्रस्फुटित एवं पुष्ट होती थीं। वर्तमान शिचा-पद्धित में विचारीं प्राय: निष्क्रिय रूप से श्रध्यापकों के व्याक्यान सुनता है। श्रतः उसका उचित मानसिक विकास नहीं हो पाता।

प्राचीन भारत में न तो वतमान शिचा पद्धति प्रचित्ति थी थ्रोर न ही शिचा-समाप्ति के बाद कोई उपाधियां दी जाती थीं। परीचाएं उस समय गुरू प्रतिदिन नया पाठ पढ़ाने से पहले इस श्रीर बात की काफी कड़ी मौखिक परीचा ले लेता था कि उपाधियां शिष्य को पिछला पाठ भली भांति स्मरण हो चुका है या नहीं, ऐसा न होने पर श्रगला पाठ नहीं दिया जाता था। श्रत: उस पद्धित मे दैनिक परीचा होने के कारण वार्षिक परीचा की श्रावश्यकता ही नहीं थी। शिचा-समाप्ति के बाद समावर्तन से पहले कई

बार शिष्यों को वि स्परिण्द् में उपस्थित किया जाता था श्रीर उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। राजशेखर श्रीर चरक ने राज-दरवारों में शास्त्रार्थों द्वारा होने वाली परी हाशों का उल्लेख किया है किन्तू ये वर्तमान परी हाशों से सर्वथा भिन्न हें। श्राधुनिक परी हाशों में न्यूनतम उर्त्त णांक लेकर विद्य थीं पास हो जाते हैं किन्तु पुराने शास्त्रार्थों में श्राधकतम विद्वत्ता श्रीर पाडि एत्य दिखाने वाला ही पास हो सकता था। ये प्रायः विशेष श्रवस्परों पर होते थे, सामान्य कर से इनका प्रचलन नहीं था। परी हाएं न होने के कारण, उस समय कोई उपाधियां भी नहीं दी जाती थीं। दुश्रान च्वांग ने लिखा है कि सातवों शती में कुछ लोग श्राधक सम्मान पाने के लिए यह कहा करते कि वे नाल-दा के पढ़े हुए हैं। नालन्दा में उपाधियां न दी जाने से ही उन्हें ऐसी धूर्त्तवा का मोका मिलता था। मध्य शुग के श्रान्तिम भाग में विक्रम शिला विश्वविद्यालय के मंरचक पालराजा समावर्तन के समय विद्यार्थियों को उपाधियां देते थे, मध्यवालीन वंगाल में कुछ विद्वरपरिपदें गदाधर जगदीश-जैसे प्रकांड विद्वानों को तर्कचक्रवर्ती, तर्कालंकार की प्रतिष्ठित पर्दावया देती थीं; किन्तु यह पद्धित प्राचीन नहीं थी।

परीचाओं श्रोर उपाधियों के न होने से वर्तमान काल के विद्यार्थियों को यह नहीं समम्मना चाहिए कि प्राचीन काल का शष्य उसकी अपेचा श्रधिक सौभाग्यशाली था। श्रानकल का छात्र परीचा से पहले सब-बुछ रट-कर श्रोर परीचा-भवन में उसे उगलकर पास हो जाता है श्रोर फिर उपाधि प्राप्त करके श्रपना सारा पड़ा-लिखा मुला सकता है। जब तक उसके पास उपाधि का प्रमाण-पत्र है, उसकी योग्यता में कोई सदेह नहीं कर सकता। किन्तु पुराने विद्यार्थी को न केवल प्रतिदिन गुरू को कड़ी परीचा देनी पड़ती थी, किन्तु विद्याभ्यास के बाद भी प्रपने ज्ञान को श्रच्ण्य ही नहीं किन्तु नवीनतम खोजों से समृद्ध बनाये रखना पड़ता था। उसे सदेव सारी विद्या कंडस्थ रखनी पड़ती थी। किमी भी समय उसे शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जा सकता था श्रीर उस समय की योग्यता की परीचा वाद-विवाद से होती थी। वह श्रपनी उपाधि के बल पर तथा नोटबुकों द्वारा वर्तमान

विद्यार्थी की भाँति उस श्राग्न-परीचा से नहीं दच सकता था।

प्राचीन भारत में पांचवीं-छठी शती, ई तक शिचा प्रदान करने के लिए समाज या राज्य की श्रोर से वर्तमान काल की भांति शिचा-संस्था- सुसंघटित शिचा-संस्थाएं नहीं थीं। गुरू वैयन्तिक रूप एं से स्वयमेव शिष्यों को शिचा दिया वरते थे। संघटित शिचा संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम बौद्ध विद्वानों ने

किया। इनमें पहले भिचु-भिचुणियों को रुथा बाद में सर्व-साधारण जनता को व्यवस्थित रूप से शिचा दी जाने लगी। नालन्दा इस प्रकार का पहला विश्विवद्यालय था। सभवतः इसके अनुकरण में हिन्दू मन्दिरों के साथ शिचा-संस्थाओं का विकास हुआ। बौद्ध विहार लगभग ४०० ई० से शचा का कार्य आरम्भ कर देते हैं, किन्तु हिन्दू मन्दिरों के उच्च शिचा का केन्द्र बनने के निश्चित प्रमाण १० वीं शती से मिलते हैं।

प्राचीन भारत में प्रधान रूप से पांच प्रकार के शिक्त केन्द्र थे राज-धानियाँ, तीर्थ, विहार, मन्दिर तथा श्रमहार प्राम राजा जोग प्रायः विद्वानों के संरक्षक होते थे, दूर-दूर से बड़े-बड़े विद्वान् उनके दरवारों में श्राते थे, राजधानी में रहते थे, उनसे लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी श्राते थे श्रीर राजधानी में रहते थे, उनसे लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी श्राते थे श्रीर राजधानियां शिक्ता-केन्द्र बन जाती थी। तक्तशिला, बनारस, कन्नोज, मिथिला, धारा, उज्जियिनी, पैठन, मालखेर, कल्याणी इसी प्रकार के केन्द्र थे। तीर्थ प्राचीन काल से विद्वान् बाह्यणों के केन्द्र रहे हैं। बनारस, कांची, नासिक इन्हीं पांचदतों के कारण प्रमुख शिक्ता-स्थान बने भगवान् बुद्ध ने बौद्ध विहारों में नये भिचुश्रों को बौद्ध धर्म की शिक्ता देने के लिए १० वर्ष की श्रवधि नियत की थी। पहले इनका शिक्तण-कार्य भिचुश्रों तक सीमित था बाद में साधारण जनता इनसे लाभ उठाने लगी। बोद्ध विहारों की भांति जब हिन्दू मन्दिरों को बड़े-बड़े दान मिलने लगे तो उनका दुख भाग शिक्ता के लिए सुरक्तिर खा जाने लगा। हिन्दू मन्दिर न वेवल हिन्दू धर्म, संस्कृति श्रीर सभ्यता के श्रपितु हिन्दू शास्त्रों के शिक्तण का भी केन्द्र बने। पहले बताया जा चुका है कि हिन्दू मन्दिरों द्वारा शिक्तण कार्य के निश्चित प्रमाण दसवीं शर्द शिक्ष से भिलते हैं। किन्तु यह संभव है कि मन्दिरों ने यह कार्य काफी पहले शुरू कर दिया हो। पुराने जमाने में प्रतिदिन सब विद्वान् ब्राह्मण-किलों को अपने निर्वाह तथा छः प्रकार के शास्त्र प्रतिपादित कर्तव्यो को पूरा करने के लिए जो गाँव दान में दिये जाते थे, वे अप्रहार कहलाते थे। ब्राह्मणों का एक कर्तव्य अध्यापन भी था, अतः सर्वज्ञपुर (हसन जिले के अभिकेरी) तथा राष्ट्रकूट राज्य का कांडिपूर (आधुनिक कलस) निश्चित रूप से शिल्गण-कार्य में लगे अप्रहार गांव थे। सारे देश में बिखरे हुए ऐसे सैंकड़ों गांव ज्ञान-प्रसार के प्रनीत कार्य में लगे हुए थे।

### प्रसिद्ध विश्वविद्यालय

श्राचीन भारतवर्ष का सबसे पुराना श्रीर प्रसिद्धतम शिक्षा-केन्द्र तक्ष-शिला था। रामायण के वर्णनानुसार भरत ने उसकी स्थापना की थी श्रीर श्रपने पुत्र तत्त को उसका पहला तक्षशिजा 💎 शासक बनाया था । महाभारत में जनमेजय का नागयज्ञ इसी स्थान पर होने का वर्णन है (१।३.२०)। रामायण श्रीर महाभारत में इसके प्रसिद्ध शिचा-केन्द्र होने का उल्लेख नहीं, किन्तु सातवीं श० ई० तक यह स्थान विद्यापीठ के रूप सें इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि राजगृह बनारस श्रीर मिथिला-जैसे दूरवर्ती स्थानों से छात्र यहां पढ़ने श्राने लगे थे। तच शिला पर विदेशी श्राक्रमण होते रहे श्रीर ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे इसे काफी चाति पहुंची। इस प्रदेश पर छुठी श॰ ई॰ पू॰ में ईरानियों, दूसरी शरु ई० पू० हिन्दू वास्त्री, पहली शरु ई० पू० में शकों, पहली श० ई० पू० में बुशाणों तथा पांचवीं शती के अन्त में हुणों के प्रवत श्राक्रमण हुए। फाहियान को पांचवीं शती के प्रारम्भ में शिचा की दृष्टि से यह स्थान महत्त्वपूर्ण नहीं प्रतीत हुन्ना। उस समय तक यह विद्यापीठ समाप्त हो चुका था।

तत्त्वशिला आधुनिक काल के बड़े कालिज या विश्वविद्यालयों की भांति संघटित विद्यापीठ नहीं था। न तो उसके शित्तक किसी केन्द्रीय नियन्त्रण

में थे, न वहां का पाठ्य-ऋम श्रीर शित्ता-काल निश्चित था। वहां कोई परीचाएं में नहीं होती थीं श्रीर न ही कोई उपाधियां दी जाती थीं। यह केवल एक प्रसिद्ध शिचा−केन्द्र था, जहां श्रमेक प्रसिद्ध विद्वान् रहते थे। ये किसी कालिज से सम्बद्ध या उसके वेतनभोगी शिच्छ नहीं, किन्तु स्वतंत्र थे। इनकी कीर्ति श्रावृष्ट होकर भारत के सभी प्रान्तों से विद्यार्थी श्राते थे, इनके घर में रहते हुए इनके चरणों में बैटकर शिचा ब्रहण करते थे। यद्यपि जातकों में किसी गुरू के पास ५०० से कम छात्रों का वर्गन नहीं, कि-तु वास्तव में ये प्राय. १४-२० से श्रधिक नहीं होते थे। इनमें फीस देने वाले छात्र गुरू के घर में एत्रों के समान रहते थे श्रीर निर्धन छ।त्र दिन-भर गुरू का काम करके रात को उससे पढ़ते थे। प्रत्येक गुरू का श्रपना स्वतंत्र कालिज था, उसका कोर्स भी उसकी इच्छा पर श्रवलिबत होता था श्रीर विद्यार्थी जो विषय पढ़ने के लिए उत्स्क होते थे, वही उन्हें पढाया जाता था। शिक्षा-काल की कोई श्रविध निश्चित नहीं थी। भगवान् बुद्ध के चिकित्सक जीवक को वहां पढ़ते हुए जब सात वर्षं भीत गए तो गुरू से श्रनुमति प्राप्त करके वह राज-गृह लौट श्राया। यद्यपि उस समय गुरू ने उसकी द्रव्यगुण की क्रियात्मक परीचा ली, किन्तु वह श्राजकल की पराचाश्रों से भिन्न थी।

तचिशिला साहित्यिक एवं उपयोगी दोनों प्रकार की कलाश्रों का शिक्षा-केन्द्र था, वहां 'तीनों' वेदों तथा १ - शिक्पों की शिक्षा दी जाती थी । शिक्पों में वैद्यक श्रीर धनुर्विद्या प्रधान थे। वैद्यक की शिक्षा बहुत उच्च-कोटि की थी, जीवक ने वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद पेट श्रीर सिर के जो श्रापरेशन किये हैं, उन्हें श्राजकल के बहुत कम शक्य-चिकित्सक कर सकते हैं। घनुर्विद्या के एक 'जगत्प्रसिद्ध' श्राचार्य से देश के विभिन्न भागों से श्राये हुए १०३ राजपुत्र शिक्षा ग्रहण करते थे। तच्चित्रका में प्रायः विद्यार्थी १४-१६ वर्ष की श्रायु में जाते थे श्रीर छु: से श्राठ वर्ष तक वहां श्रध्ययन कर घर लीट श्राते थे। बनारस के राजा श्रपने राजपुत्रों को शिक्षा के लिए तच्चित्रला में ही भेजते थे। कौशल्वराज ध्सेनजित् ने भी

यहीं शिचा पाई थी। पांसिनि श्रटक के पास शालातुर गांव के रहने वाले थे। संभवत: वे यहां के विद्यार्थी श्रीर बाद में गुरू रहे होंगे। इछ जनश्रुहियों के श्रनुमार, चास्त्रवय यहीं के श्राचार्य थे।

प्राचीन काल का दूसरा सर्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा पटना के दिच्या पश्चिम में ४० मील की दुरी पर आधुनिक बद्गांव था। इसका उत्कर्ष पांचर्वी शती के मध्य में नालन्दा गुष्त राजात्रों के उदार दानों से हुत्रा । कट्टर हिन्दू होते हुए भी उन्होंने इसके संरक्षण थार विकास में बड़ा भाग लिया। शकादित्य (जो संभवतः कुमार गुप्त प्रथम ४१४-४५४ ई० हें ) ने एक विहार की स्थापना करके नालन्दा की नींव रखा। इस विहार का बौंद मन्दिर कई शतियों तक नालन्दा का केन्द्रीय देवालय रहा। इसके बाद तथागत गुप्त, नरसिंह बालादित्य (४६८-४७२ ई०) बुधगुप्त (४७५-४०० ई०) ने एक तथा बज्र नामक राजा ने इसमें दो नये विहार बनवाये I छुठी शती ई० में इसे संभवत: बौद्ध धर्म के कट्टर द्वेषी हुएएराजा मिहिरकुल श्रीर बंगाल के शशांक के हाथों काफी हानि उठानी पड़ी। किन्तु सातवीं शती के पूर्वार्द्ध में युत्रान च्वांग के श्राने तक वह पूर्ण हो गई तथा इस चीनी यात्री के जीवनी-लेखक के वर्णनानुभार नालन्दा की सबसे उपरजी मंजिल बादलों से भी ऊंची थी श्रीर वहां पर बैठने वाला दर्शक यह देख सकता था कि बादल किस प्रकार श्रपने श्राकार बदलते हैं। इसमें भले ही श्रश्युकि हो, किन्तु नालन्दा की 'श्रश्न'लिइ विहारावलि' का वर्णन यशोवर्मा के श्रभिलेख में भी है।

युत्रान च्यांग के जीवनी-लेखक ने, जो कभी भारत नहीं श्राया था, सातवीं शती के दृसरे चरण में यहां के भिचुश्रों की संस्था १० हजार लिखी है। इतिंसग यहां ६७५ ई० में श्राया। उसके वर्णनानुसार यहां ३००० से श्रिधिक भिचु नहीं रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ७वीं शती में यहां की साधारण छात्र-संख्या ४००० थी। नालन्दा की खुदाई में भिचुश्रों के कमरे तथा बड़ी-बड़ी महियां मिली हैं। दुछ कमरे एक ही भिचु के लिए,

ङ्क दो के लिए। सब में सोने के लिए एक ¦या दो प्रस्तर-शय्याएं, दीपक के लिए तथा पुस्तकों के लिए ताक हैं।

सातवीं शती के प्वींय नालन्दा में धर्मपाल, चन्द्रपाज, गुणमति, स्थिरमति, प्रभाकर मित्र, जिनिम्त्र, जिनचन्द्र, शीलभद्र नामक प्रसिद्ध बौद्ध त्राचार्य थे। १००० विद्वान् ऐसे थे जो समूचे बौद्ध वाङ्मय की ब्याख्या कर सकते थे। विश्वविद्यालय में श्राठ बढ़े श्रीर तीन सौ छोटे कमरे थे श्रीर प्रतिदिन १००० व्याख्यान होते थे। उन दिनों नालन्दा की इतनी ख्याति थी कि कारिया, चीन, तिब्बत, मध्य एशिया से सैकड़ों छात्र यहां पढ़ने श्राते थे। नालन्दा में प्रवेश पाने के लिए कड़ी परीचा होती थी युत्रान के कथानुसार इसमें २० या ३० प्रतिशत विद्यार्थी ही पास होते थे। नालन्दा की एक बड़ी विशेषता 'धर्मगंज' नामक विशाल पुस्तकालय था। चीनी यात्री पुस्तकों की प्रतिलिपि करने के लिए भी यहां श्रीते थे। इस्मिं ४ लाख श्लोकों के ४०० संस्कृत प्रन्थों की नकल यहां से ले गया था। नालन्दा के महायान बौद्ध धर्म का केन्द्र होने से यहां मुख्य रूप से बौद्ध धर्म श्रीर दर्शन पढ़ाया जाता था। किन्तु इसके साथ ही वेद हेतु विद्या (तर्क-शास्त्र) शब्द श्रादि दिद्या (व्याकरण्) चिकिरसा तथा श्रथवंवेद (जादू सम्बन्धी प्रन्थ) श्रीर सांख दर्शन का भी श्रध्यापन होता था।

म्वीं शती में नालन्दा भारत का सबसे बड़ा शिक्षा-केन्द्र था, इसे उस समय तक श्रन्तर्राष्ट्रीय महस्व प्राप्त हो चुका था। इसके श्रादि श्राचायाँ ने िक बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा भाग लिया। ६ वीं शती में जावा, सुमाना के राजा बाल पुत्रदेव ने नालन्दा में एक विहार बनवाया। १० वीं, ११ वीं १२ वीं शितयों में इसमें बौद्ध धर्म का साहित्यिक कार्य होता रहा किन्तु ११ वीं शती में पालवंशी राजाश्रों द्वारा विकमशिका को श्रोत्साहन दने से इसमें चीणता जाने क्यी। यह उन दिनों तांत्रिक बौद्ध धर्म का केन्द्र बन गया। १२ वीं शती के श्रन्त में तुर्की क श्राक्षमण से इसका श्रन्त हो गया।

वलभी-(काठियावाइ में श्राधुनिक वला) सातवीं शती में नाखन्दा के

समान स्याति वाला विद्यापीठ था। इस्सिंग के वर्णना जुसार वलभी विद्वान उच्चशिचा पूरी करए के लिये यहां श्रथवा नालदा दो तीन वर्ष रहा करते थे। वलभी में सारे भारतवर्ष के विद्वान सब सम्भव, श्रसम्भव सिद्धांतों पर विचार करने के लिए एकत्र होते थे। जिस परिष्ठत का विचार वलभी के विद्वान सही मानते, वह श्रपनी बुद्धिमत्ता के लिए सारे भारत में प्रसिद्ध हो जाता था। वलभी को भी राजाश्रों द्वारा सहायता मिलती थी। वलभी की उन दिनों इतनी ख्याति था कि संयुक्त प्रांत के व्यक्ति श्रपनी सन्तान को शिचा के लिए यहां भेजा करते थे।

विक्रम शिला (भागलपुर से पूर्व में २४ मी० दूर पथरघाटा) की स्थापना पालवंशी राजा धर्मपाल ने श्राठवीं शती में की विक्रम शिला थी श्रीर चार शितयों तक पूर्वी भारत का यह शिका-केन्द्र प्रकाण्ड विद्वान् पैदा करता रहा। तिब्बत के साथ विशेष सम्बन्ध था। तिब्बती विद्यार्थियों के लिए यहां एक विशेष धर्मशाला भी बनाई हुई थी। यहां के श्रनेक श्राचार्य तिब्बत जाते तथा संस्कृत प्रन्थों का तिब्बती में श्रनुवाद करते रहे। इनमें दीपंकर श्रीज्ञान सबसे श्रधिक प्रसिद्ध हैं, वे ११ वीं शती में तिब्बत गये, उन्होंने २०० पुस्तकें लिखी तथा श्रनुवाद कीं। ४२ वीं शती में इसमें ३०० भिचु श्रीर एक विशाल प्रस्तकालय था। इस विद्यालय में प्रवेशार्थी विद्यार्थियों की परीचा के लिए छ: सात पण्डित थे। यहां ग्याकरण, त्याय, दर्शन तथा तन्त्र का विशेष रूप से श्रध्यायपन होता था।

विक्रम शिला श्रन्य सब विश्वविद्यालयों की श्रपेचा श्रिधिक सुसंगठित श्रीर व्यवस्थित था। यहां की शिचा समाप्त होने पर विद्यार्थियों को बंगाल के राजाश्रों द्वारा उपाधियां वितीर्ण की जाती थीं। जेतारि श्रीर रस्न वज्र को महीपाल श्रीर कनक नामक राजाश्रों ने पदिवयां प्रदान की थीं। विश्व के पुराने प्रसिद्ध छात्रों की स्मृति काजिज-हाल की दीवारों पर उनके भित्ति विश्व बनाकर सुरांचत रखी जाती थीं। १२०३ ई० में मुहम्मद बन बह्त्वयार

खिलजी की सेना ने इसे दुर्ग सममा श्रीर इसका पूर्ण विध्वंस किया।

बनारस इस समय संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र है, किन्तु २२०० वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी । ७ वी श० ई० पू० बनारस में इम बनारस के राजाओं के पुत्रों को श्रध्ययन के लिए तक्तिशा जाता हुआ पाते हैं। भगवान बुद्ध के समय इसका कुछ धार्मिक महत्त्व अवश्य था उन्होंने अमरनाथ में ही धर्में का महत्त्वपूर्ण तिथे होने के कारण संस्कृत पण्डितों का यह बड़ा केन्द्र था। ११ वीं शती में अलबेरनी ने इसे तथा काशमीर को विद्या का बड़ा केन्द्र लिखा। यहां सब पण्डित अपने पृथक अध्यापन-केन्द्र चलाते रहे। ऐसा नहीं प्रतीत होता कि प्राचीन काल में यहां कभी नालन्दा या विक्रमशिला-जैसी सुसंघटित विद्यालय स्थापित हुए हों।

भारतीय शिहा-पद्वति के तीन प्रधान उद्देश्य थे श्रौर वह इनमें पूरी तरह सफल हुई। पहला उद्देश चरित्र का निर्माण था, श्राचार्य का अर्थ ही श्राचार का निर्माता है, ब्रह्मचर्या-शिचा पद्धति वस्था में संयम, सादगी श्रीर सच्चरित्रता पर बहुत बल के उद्देश्य दिया था। भारतीय शिका-पद्धति को चरित्र-नर्माण के उदात्त ध्येय में कितनी सफलता मिली, यह मेगस्थनीज च्वांग, इद्रीसी, मार्कोपोलो प्रभृति विदेशी यात्रियों के विवरण मे भन्नी भांति स्पष्ट हैं। इन्होंने भारतीयों के चरित्र की मुक्तकंठ से प्रशसा की है। दसरा बहेश्य व्यक्तित्व का विकास था। गुरू के घर में रहते हुए विद्यार्थी को अपनी मानिसक श्रीर शारीरिक श्वितयों के विकास का पूरा श्रवसर भिक्ता था। गुरू उसमें श्रात्मसम्मान, श्रात्म-विश्वास श्रीर श्रात्म-संयम की भावना पदा करता था। वह अपनी जाति की संस्कृति श्रोर सम्यता का संरचक था। जाति का उत्थान श्रीर उन्नति उसके कार्यों पर श्रवलम्बित है, ऐसा उसे पूरा ज्ञान कराया जाता था । इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होने के कारण ही स्नातक को राजा से ऊंचा स्थान दिया गया था। इससे उसमें उत्तर-

दायिस्व श्रीर कर्त्तब्य की भावना का जन्म होता था श्रीर यह उसके व्यक्तिस्व के सर्वागीण विकास में सहायक सिद्ध होता था। तीसरा उद्देश्य नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध था। स्नातक होते समय उसे यह बताया जाता था कि तुमको स्वार्थ-परायण जीवन नहीं दिताना, समाज का तुम पर ऋण है, सन्तानोत्नादन श्रीर उनकी उचित शिचा द्वारा वह ऋण तुम्हें उतारना है। श्रपने धन का विनियोग भोग-विलाम के लिए नहीं, किन्तु लोक-हित के लिए करना है। विभिन्न पेशे वालों को श्रपने व्यवसाय के उच्चतम उदाच श्रादर्श सदैव सामने रखने पहते थे। उदाहरण ने वैधों के के लिए यह नियम बनाया था कि श्रपने प्राण चाहे संकट में हों, किन्तु बीमारों की उपेचा नहीं होनी चाहिए। चौथा उद्देश्य धाचीन संस्कृति का संग्चण था। इसमें शिचा-पद्धति पूर्ण रूप से सफल हुई। विशाल विदिक्ष वाङ्मय से कहों वर्षों तक गुरू शिष्य-परम्परा से ही सुरचित रहा है। इसे सुरचित रस्नते हुए, प्रत्येक पीढ़ी ने उसे समृद्ध बनाने का यहन किया।

प्राचीन शिचा-पद्धित ने नाना जातियों वाले इस देश में एक विलच्चण सांस्कृतिक एकता उत्पन्न की । इससे भारतीय मस्तिष्क उपसंहार का वह उच्चतम विकास हुआ, जिससे गुष्त शुग तक हम दर्शन, भ्याय, गिणत, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन आदि शाम्त्रों और ज्ञान के सभी चन्नों में विश्व का नेतृत्व करते रहे। पुरानी शिचा-पद्धित की कुछ विशेषताएं आंद्वतीय हैं। उपनयन द्वारा समृचे समाज को आधार बनाना. स्त्रियों को शिचा की व्यवस्था चित्र-िर्माण, नागरिक गुणों का विकास किसी दूसरे देश की प्राचीन शिचा-पद्धित में नहीं दिखाई देता। इसके बुछ भौतिक सिद्धान्त गुरू-शिष्य का वैयक्तिक सम्बन्ध, गुरुकुल जीवन का आदर्श, सादा रहन-सहन तथा उच्च विचार, साहित्यक एवं उपयोगी कलाओं की शिचा वर्तमान शुग में भी स्पृह्णीय तथा अनुकरणीय हैं।

# चौदहवां अध्याय

## भारतीय संस्कृति की विशेषताएं

पिछ ने श्रध्यायों में धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, राजनीति श्रादि विविध खेत्रों में भारतीय संस्कृति की प्रगति का परिचय दिया जा खुका है। श्रब श्रन्त में उसकी प्रधान विशेषताश्रों, उसके विकास श्रीर हास के कारणों तथा भविष्य पर प्रकाश डाला जायगा।

#### विशेषताः

मारतीय संस्कृति की पहली विशेषता प्राचीनता है। चीन के श्रांतिरक्त किसी श्रान्य देश की संस्कृति इस दृष्टि से इसकी प्राचीनता तुलना नहीं कर सकती। इसने यूनान श्रोर रोम का उत्थान तथा पतन देखा। जरशुम्त्री, यहूदी, इंसाई श्रीर मुस्लिम धर्मों के श्रांविर्माव से पहले इसका जन्म हो चुका था। मोहेश्जोदको की खुदाई के बाद से मिस्न श्रीर मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी इससे पुरानी नहीं रहीं। विश्व-कि रवीन्द्र के इन शब्दों में बड़ी सचाई है-''प्रथम प्रमात उदय तव गगने। प्रथम ......सामरव तव तपोवने।''

किन्तु प्राचीनता के साथ इतकी दूसरी बड़ी विशेषता दीर्घजीविता, चिरस्थायिता और श्रमरता है। यह पुरानी होते हुए भी दीर्घजीविता श्रब तक जीवित श्रीर क्रियाशील है। इसके साथ की सुमेर, बाबुल मिश्र, यूनानी, रोम को गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृतियां श्रब केवल खरडहरों के रूप में बची हैं, उनके निर्माता नष्ट हो चुके हैं, श्रौर योरोपियन विद्वान् उनकी कर्षे खोदकर उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु भारतीय संस्कृति की परम्परा कई सहस्राब्दियों का सुदीर्घ काल क्यतीत हो जाने पर भी श्रम्णण है। संस्कृत श्राज भी पण्डित मण्डली में

ढाई वीन हजार वर्ष पहले की भांति लिखी पढ़ी, बोली और सममी जाती है। श्रनेक सामाजिक परिवर्तन होने पर भी गृद्धासूत्रों में विणित वैवाहिक-विधि लगभग ढाई हजार वर्ष से एक-जैसी है। भारतीय समाज का श्रादर्श श्रोर श्राकांचाएं रामायण, महाभारत के समय से लगभग वही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि विभिन्न समयों में नवीन प्रवृत्तियां उत्पन्न होती रहीं, वे भारत पर श्रपना जबर्दस्त प्रभाव डालती रहीं, इस पर ईरानी, यवन, शक, कुशाण, हूण, तुर्के पठान, मंगोल व योरोपियन जातियों के श्राक्रमण हुए; किन्तु फिर भी भारतीय संस्कृति की परम्परा का कभी श्रन्त नहीं हुआ। महाकवि इकवाल ने इसी बात को लघ्य में रखते हुए लिखा था—"यूनानी मिस्र रोमां सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।" यह, 'कुछ बात' क्या हं, श्रगली विशेषताश्रों से भली-भांति स्पष्ट हो जायगा।

भारतीय संस्कृति के दीर्घ जीवन का रहस्य उसकी तीन विशेषताश्रों में छिपा हुन्रा है-न्रानुकूल्य, सहिष्णुता, प्रहणशीखता। श्रानुकृत्य का श्राशय है-श्रपने को परिस्थितियों के श्रनुकृत **आनुक्**ल्य बनाते रहना । जीय-शास्त्र का यह नियम है कि वही प्राणी दीर्घजीवी होते हैं, जिनमें यह विशेषता पाई जाती है। भूतल पर पहले हाथियों से भी कई गुना बड़े भीमकाय जानवर रहते थे, वे जीवन संघर्ष की प्रतियोगिता में समाप्त हो गए। क्योंकि नई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर श्रपने को उनके श्रनुकूल नहीं ढाल सके । संस्कृतियों पर भी यही नियम लागू होता है । मिश्र, मेक्सिको श्रीर ईरान की संस्कृतियां विदेशी श्राक्रमणों में श्रपने को नहीं संभाज सकीं, उनका श्रन्त हो गया, किन्तु भारतीय संस्कृति श्रपने इस गुण के कारण इन सब विषम परिस्थितियों में उपयुक्त परिवर्तन करती हुई जीवित रही। हमारे धर्म, समाज, श्राचार-विचार में निरन्तर श्रन्तर श्राता चला गया, किन्तु वह इतना शनै:-शनै: श्रीर सूच्मता से हुन्ना कि हमें उसका विलक्कल ज्ञान नहीं। वैदिक युग से वर्तमान यग तक पहुंचते पहुंचते हम काफी बदल चुके हैं। यथा उस काल में हमारा धर्म यज्ञ-प्रधान था, श्राज भक्ति-मूखक है।

हुली प्रकार विभिन्न ध्राकान्ताओं के छाने से जो नवीन परिस्थिति पैदा हुई, उसमें भी हुनी छनुकूलता ने भारतीय संस्कृति को बचाये रखा। श्रह समरण रखना चाहिए कि गुष्त युग से भारत के मौलिक छादशों में कोई छन्तर नहीं छाया। सुमलमानां छोर छंछ जों के शासन-काल में शिचित कर्ग द्वारा विजेताछो का रहन-सहन वेश-भूषा छोर भाषा छादि ग्रहण करने पर भी भारत ने छपने परम्परागत धर्म छोर सामाजिक रूढ़ियों का परित्याग नहीं किया, इस्लाम छोर ईसाइयत को छंगीकार नहीं किया।

यह भारतीय संरक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। विजेताश्रों में प्रायः भ्रमहिष्णुता होती है, पुराने जमाने में मब धर्मी स्नहिष्णुता श्रोर जातियों में यह भावना उप्र रूप से पाई जाती थी। यूनान में सुकरात को इसीलिए जहर का प्याजा पीना

षडा था. ईसा को सूली पर लटकना पड़ा था। प्राचीन इति ास में भंभवत: भारत ही एक भात्र ऐरा देश था, जहां हिसा और धमान्धता का प्राधान्य नहीं रहा । सामान्य विजेतात्रों की नीति प्रायः विध्वंस श्रौर विनाश की होती है। यारोपियनों ने श्रमशीया में मय संस्कृति का श्रन्त किया, श्ररबों ने मिस्र की युनानी और ईरान की पुरानी सभ्यताओं की समाप्ति की। घर्म की दृष्टि से न केवल एक धर्म ने दूसर धर्म पर किन्तु अपने ही धर्म में विभिन्न मत रखने वालों पर जो भीपण अत्याचार किये, उनसे यौरोपियन इतिहास के अनेक पृष्ट रक्तरंजित हैं। १६ वीं शती में चाल्स पंचम के शासन-काल में केवल हालेंड रामन कथोलिकों से निन्न सिद्धान्तों वाले जिन श्रीटैस्टेंएटों ो दिता पर जलाकर या श्रन्य ढंग से मारा गया. उनकी संख्या ४० हजार थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह कम-सं-कम श्रन्दाज है। फ्रांस में फ्रांसिस प्रथम ने १५४१ में श्रपनी मृत्यु से पूर्व श्राहप्स पर्वत-माला के तीन हजार निरीह नि शस्त्र कृष ों के करले-ग्राम की ग्राज्ञा देकर ग्रात्मिक शान्ति प्राप्त की उनका एक-मात्रग्रपराध यह थाकि वे ईसाइयत के मूज सिद्धान्तों में विश्वास रखते हुए पोप तथा पादिस्यों की प्रभुता नहीं मानते थे। इस प्रकार की दारुणतम घटना फ्रांस में उस समय पर हुई जब कि

एक ही रात (२३-२४ त्रागस्त १४७२) को पेरिस में दो हजार ह्या जनाटों (फ्रेंच श्रोटेस्टें एटों ) का बध किया गया। समुचे फ्रांस में एक महीने तक यह क्र र हरयाकाण्ड चलता रहा। इस श्रल्पकाल में ही ७० हजार नर---नारियों ऋौर श्रबोध शिश्रश्लों की धर्म के नाम पर बिल चढ़ाई गई । यह सब इस-लिए हुआ कि रोमन कैथोलिक यह नहीं चाहते थे कि बोई उन्से भिन्न विश्वास रखे। भारत में प्रारम्भ से सहिष्णता की प्रवृत्ति प्रवल रही। सबको धार्भिक विश्वास और पूजा-विधि की पूरी स्वतन्त्रता दी गई। ऋग्वेद में कहा गया था-एकं सद्धिया बहुधा बद्दीनत ( एक ही भगवान का ज्ञानी नाना रूप से वर्णन करते हैं ) गीता में इसी विचार को पराकाण्डा तक पहुंचाया गया है। भगवान कृष्ण को इस कथन से ही सन्तोष नहीं है कि 'ये यथा मां प्राचनते तांस्तथेव भजाम्यहम् ।' किन्तु उन्होंने यहां तक भी कहा है कि ग्रन्य देवतात्रों की श्रद्धापूर्वक उपायना करने वाले भी मेरा हो भजन करते हैं। ( ६) २३ ) अशोक ने इस तत्त्व पर बल दंते हुए कहा-'समवाय एव साध'। भारतीयों का यह विश्वास था कि भगवान एक श्रचिन्त्य ऋब्यक्त, सर्वशक्तिमान् सत्ता है, विविध प्रकार की उपायनाए उस तक पहुंचने के मार्ग हैं। जब लच्य एक है तां मार्गों के बारे में क्या भगड़ा किया जाय । यही कारण है कि यहां सभी पन्य प्रीति पूर्वक रहते रहे । इस सिंह पूरता से त्रायों ने अपने से भिन्न ग्रनायों श्रौर विधर्भियों की उपासना-विधियां भी स्वीकार कीं। भारत ने विदेशों से धार्मिक ग्रत्याचारों द्वारा पीड़ित होकर श्राने वाले पारसियों, यहदियो, सीरियन ईसाइयों को श्रपने यहां उदारता पूर्वक शरण दी। इसी से अध्ये विविध आचार-विचार श्रीर धर्म-विश्वासों वाली भारतीय जातियों में एकता ही उत्पन्न न कर सके, बिहक भारत में अपनी संस्कृति का प्रसार करने में समर्थ हुए।

सिंद्रणुता से भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलना या साम्यीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। इसका श्राशय यह है कि भारत में ग्रह्णाशीलता जो नये तत्त्व श्राते गए, भारतीय उन्हें पचाकर श्रपना श्रंग बनाते गए। शरीर तभी तक बढ़ता है जब तक

खाई जाने वाली वस्तुन्नों को त्रपना त्रंग बनाता रहे। भारतीय संस्कृति का उस समय तक शरक दे होता रहा, जब तक वह बाहर से त्राने वाले सब न्नंशों को पचाती रही। प्राचीन काल में उसने ईरानी, यूनानी, शक, यहूदी, दुशाण, हूण त्रादि बीसियों को त्रात्मसात् कर लिया। जातियों को पचाने के त्रातिरक्त उसने दूसरी संस्कृतियों के सुन्दर तस्त्र प्रहण करने में कभी संकोच नहीं किया। भारतीय ज्योतिष श्रीर कला के यूनानी तथा इस्लामी प्रभाव से समृद्ध होने का पहले उल्लेख किया जा चुका है, वर्तमान काल में उसने योरोग से बहुत-कुछ सीखा है।

इस ग्रहणशीलता के कारण भारत में जितना वैविध्य, विशालना श्रीर व्यापकता दिखाई पड़ती है, उतना शायद ही किसी दुरर देश में हो। हमने प्रहणशीवता के कारण जो कुछ श्राया उसे रख लिया श्रार सांहण्णता क कारण उसे नष्ट नहीं किया। यही कारण है कि जैसे हमारे देश में सब प्रकार का जल, वायु, वृत्त, वनस्पति श्रीर पशु-पत्ती पाये जाते हैं वैसे ही सबप्रकार के धार्मिक विश्वास, रहन-सहन के ढंग भी मिलते हैं। श्री कृपलानी ने इस विशेषता का बड़े मनोरंजक ढंग से प्रतिपादन किया है-'हमारा भोजन श्रोर पोशाक हर युग में बदलती रही है। पहले दाल-भात श्रीर रोटी भोजन था, फिर खिचड़ी म्रादि, पठान मुगल, भ्रौर तुर्क पुलाव, कुरमा तथा कवाव लाये, योरोपियनों से चाय, केक, डबल रोटी, बिस्कुट श्राये, ये सब भारत में बिना कोई भगड़ा किये शान्ति पूर्वक रह रहे हैं। खाने के बर्तनों का भी यही हाल है। पहले केले के तथा दूबरे पत्ते, मिट्टी श्रीर धातु के बर्तन थे, फिर सुसलमानों का लोटा श्राया श्रोर श्रन्त में चीनी के बर्तन चम्मच श्रीर छरी कांट । ये सब भी इकट्टे चल रहे हैं । तम्बाकू पीने तक के ढंग में एकता नहीं है, इसमें हुक्के से जिलम बीड़ी, सिगरेट, सिगार श्रीर पाइप तक सब फैशन चलते हैं। - संचेप में मानवजाति को विभिन्न हिस्सों में बांटने वाले सब पन्थ यहां पाए जाते हैं। सब प्रकार की पूजा-पद्धतियां यहां प्रचलित हैं। प्राचीन काल के वेद, कापल श्रीर चार्वाक से श्राधुनिक युग के द्वनद्वारमक भौतिकवाद तक सबकी विचार धारायें श्रीर दर्शन यहां मिलते हैं।' - सब प्रकार के वैयक्तिक कानून यहां प्रचितित हैं। विवाह पिवित्र संस्कार है श्रीर ह्रच्छा से बोहा जाने वाला सम्बन्ध-मात्र भी। बहुपरनीस्व भी है श्रीर बहुपितस्व भी। पुराने चार वर्ण भी हैं, श्रीर वे चार हजार जातियों तक जा पहुंचे हैं। जो प्रथा, संस्था या व्यवस्था एक बार प्रहण की जाती है, उरपन्न हो जाती है, वह कभी नष्ट महीं होती। भारतीय संस्कृति की विशेषता प्रहण श्रीर संरचण है, विनाश श्रीर विध्वंस नहीं। यहां का मुख्य सिद्धान्त 'जियो श्रीर जीने दां' का है। भारत हसी से श्रतीत में श्रमर रहा है श्रीर जब तक वह हसका पालन कंगा, श्रमर बना रहेगा।

६)-भारतीय संस्कृति की एक विलक्षणता सर्वागीण विकास की श्रोर ध्यान देना था। उसका लच्य ऐहिक श्रीर पारलीकिक सर्वागीराता दोनों प्रकार की उन्नति करना था। यहां शारीरिक मानसिक श्रीर श्रात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर तुल्य बल दिया गया। पुराने यूनानियों की दृष्टि शारीरिक श्रीर मानसिक उन्नति से श्रागे नहीं गई, सुकरात का 'श्रारमा को पहचानने' का उपदेश वहां श्ररण्य-रोदन ही सिद्ध हत्रा, श्राज पश्चिमी संस्कृति भी भौतिकवाद में म्रापाद- मस्तक निमग्न है। उसने प्रकृति के श्रिधकांश रहस्य द्वंड लिये हैं, उत्तरी-दित्तगा धर्वों को खोज डाला है, श्रमरीका ३ घने जंगल श्रीर भूमण्डल के सब सागर मथ डाले हैं। सब प्रकार के विज्ञानों के श्रनुसन्धान द्वारा भूतल की प्रत्येक वस्तु समम्मने का प्रयत्न किया है, यदि उसने किसा विज्ञान का विकास नहीं किया तो वह श्रात्म-विज्ञान ही है। किन्तु भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन श्रीर श्रात्मा क सामंजस्यपूर्ण विकास को जीवन का घ्येय माना गया था। शास्त्रकारों के मतानुसार मनुष्य को चार पुरुषार्थ प्राप्त करने का यस्न करना चाहिए। ये हैं--धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोत्त । इनमें पहला श्रीर श्रन्तिम श्रारिमक विकास के लिए था श्रीर दूसरा तथा तीसरा शरीर श्रीर मन की उन्नति के लिए । इनकी समुचित प्राप्ति के लिए जीवन चार माश्रमों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य श्रीर गृहस्थ पहले तीन पुरुषार्थी क लिए थे और श्रन्तिम दो श्राश्रमों में मोक्त-प्राप्ति का यर्ग किया जाता था। प्रायः भारतीय संस्कृति में श्राध्यात्मिक तत्त्व की प्रधानता मानी जाती है; किन्तु श्रपने सर्वोत्तम काल में उसने श्राध्यात्मिक श्रोर भौतिक दोनों तत्त्वों पर समान रूप से बल दिया। धर्म श्रोर मोक्त का पालन उतना ही श्रावश्यक था, जितना श्रथं श्रोर काम का रोवन। यह कहा जाता था कि चारों की प्राप्ति का प्रयास समान रूप से करना चाहिए, जो एक का ही सेवन करता है, वह निन्दा का पात्र है (धर्मार्थ काम:: सममेव से॰या: यो ह्ये क सक्त: स जनो जघन्य:)। मनुष्य का श्रादर्श सर्वोगीण विकास है, वह न तो धर्म की श्रपेचा करे श्रोर न ही काम श्रीर धर्म की श्रोर श्रिक ध्यान दे। जब तक भारतीय संस्कृति ऐहिक श्रोर धार्मिक दोनों तत्त्वों पर समान ध्यान देती रही, उसका उत्कर्ष होता रहा। उसके पतन का सूत्रपात उसी काल से प्रारम्भ हुशा जब उसने दोनों के उचित सामंजस्य श्रीर समन्वय की श्रोर ध्यान न देकर केवल परलोक की ही चिन्ता की।

(७) भारतीय संस्कृति पर प्राय: यह दोष लगाया जाता है कि सन्यास श्रीर वैराग्य के तन्त्वों पर बल देने के कारण वह निष्क्रमणता संचरण शिलता को प्रोत्साहित करती है। किन्तु दूसरे श्रध्याय में यह बताया जा चुका है कि प्राचीन काल में हसका मुल मन्त्र निरन्तर श्रागे बढ़ने की भावना थी. उसमें श्रोजस्वी भावों की प्रधानता थी। 'कृणवन्तो विश्वमायम्' का ध्येय लिये हुए वह दुनिया की किसी प्राकृतिक या मानवीय बाधा के श्रागे हार मानने को तय्यार नहीं थी। उसे श्रपने पुरुषार्थ की सफलता में पूरा विश्वास था, उसमें वह पराक्रम, साहस, महत्त्वाकांचा, उंची कल्पना, विशाल दृष्टि, श्रागे बढ़ने की उमंग, महत्त्वाकांचा थी, जो मनुष्य को नये देश खोजने श्रोर जीतने की तथा नई जिम्मेवारियां उठाने की प्रेरणा देती है। प्राचीन संस्कृति में लगभग वही श्रोजस्वता श्रीर महाप्राणता थी, जो मध्यकाल में श्रखों ने प्रदर्शित की श्रोर श्राजकल योरोपियन जातियां दिखा रही हैं।

संचरण शीतलता के कारण भारतीय संस्कृति का विदेशों में श्रभूतपूर्व

प्रवार हुआ। दुनिया की किसी दूसरी प्राचीन संस्कृति
जगद्गुरू होना ने इतने बड़े भगाग को नहीं प्रभावित किया। सिल्वें
लेवी के शब्दों में 'ईरान से चीनी समुद्र तक, साइवेरिया
के तुषारावृत प्रदेशों से जावा, बोर्नियों के टापुओं तक, प्रशान्त महासागर
के द्वीपों से सोकोतरा तक भारत ने अपने धार्मिक विश्वासों, कथा-साहित्य
और सभ्यता का प्रसार किया। उसने मानव जाति के चतुर्थाश पर अनेक
शतियों के सुदीर्घ काल तक अपना अमिट प्रभाव डाला।' एशिया
के अधिकांश भाग में संस्कृति और सभ्यता का आलोक फैलाने वाले
भारतीय ही थे। यही उस समय का ज्ञान जगत् था, अतएव भारत को
जगद्गुरू कहा जाता है।

श्रपनी उपर्यु कत विशेषताश्रों के कारण, गुप्त युग तक भारत ने श्रसा-धारण उन्नित की, उसके बाद श्रवनित प्रारम्भ हुई। पहले श्रध्यायों में उन्कर्ष श्रीर श्रपकर्ष के कारणों पर प्रकाश डाला जा जुका है। यहां इतना कहना पर्याप्त है कि संकीर्णाता श्रीर श्रनुदारता की वृत्तियां, धर्म तथा परलोक की श्रत्यधिक चिन्ता, मोह-निद्धा श्रीर मिथ्याभिमान, श्रन्ध-विश्वासों श्रीर संकुचित मनोवृत्तियों का प्राधान्य इसके मुख्य कारण थे। इनसे हमारी मध्य एवं वर्त्तमान युग में प्राचीन काल की भांति श्रमणी की स्थिति नहीं रही।

भारतीय संस्कृति का भूत श्रास्यन्त उज्ज्वल है, भविष्य को उपर्युक्त भूलों से बचते हुए श्रीर भी श्रिधिक गौरवपूर्ण बनाया जा सकता है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, इस विषय में हमारा उत्तरदा यस्व बहुत श्रिधिक बढ़ गया है। प्राचीन काल में भारत ने लगभग सारे एशिया में ज्ञान की ज्योति जगाई थी, छठी श० ई० तक विश्व का नेतृत्व किया था। इसके बाद हम प्रगाढ़ मोह-निद्रा में पड़ गए। तेरह शतियों के सुदीर्घ विश्राम के बाद हम श्राज फिर जगे हैं; किन्तु इस बीच में दुनिया में श्राम्ल-चून परिवर्तन हो चुके हैं।

इस समय ज्ञान का सूर्य पश्चिम में चमक रहा है । वैज्ञानिक श्राविष्कारों

से मानव-जीवन का काया-पलट हो गया है। विज्ञान ने मनुष्य को ऐसा गुरु-मन्त्र प्रदान किया है, जिससे प्रकृति की गुप्त नीतियों के द्वारा सहज में खुल जाते हैं, देवताश्रों की श्रार्थ किक शिवत सुगमता से प्राप्त हो जाती है। हमारे देश की पुरानी परिपाटी यही है कि हम दूसरों के प्रत्येक ज्ञान श्रीर सचाई को प्रहण करें तथा उरुमें वृद्धि कर, उसे दूसरे देशों को दें। जो कार्य भारत ने पहले गणित श्रीर ज्योतिष के चेत्र में किया, वह श्राज ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक शाखा में होना चाहिए। इसी प्रकार मारत दूसरों का गुरू वन सकता है श्रार जर द्गुरू की प्राचीन परम्परा को श्रह्ण्य रख सकता है।

कि तु इसमें मध्य युग की उपर्युक्त प्रवृत्तियां जबदंश्त बाधक हैं। आज हमें संकीर्ण एवं अनुदार भावों को तिलाक्जिल देनी होगी। प्रध्या भिमान का तर्पण और अन्ध विश्वासों की होली करनी होगी। जार्ताय जीवन को दुर्बल बनाने वाले अस्पृश्यता आदि कलंकों का परिमार्जन करना होगा। कर्मवाद की विचार-धारा को प्रधानता देनी पड़ेगी। परलोक से इहलोक की धोर मुंह मोड़ना होगा। इसकी यह कहकर अवहेलना नहीं की जा सकती कि यह तो जड़वाद की श्रोर कदम बढ़ाना है। पश्चिम में विज्ञान की हिंस दानवी शिक्त की श्रोर संदेत कर के अध्यारमवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि प्राचीनता में संयम ही है, गित नहीं। आधुनिकता में केवल गित है, संयम नहीं। एक जगह लगाम है, घोड़ा नहीं; दूसरी जगह घोड़ा है, जगाम नहीं। योरोप ने श्रीतशील विज्ञान का आश्रय लेकर संयम-प्रधान धर्म को छोड़ दिया है। श्रतण्व वहां अलुबम आदि के रूप में सृष्टि का संहार करने वाली रह की भैरव मृत्ति प्रकट हो रही है।

यह सत्य है, किन्तु अध्यातमवाद श्रीर प्रकृतिवाद दोनों श्रावश्यक हैं, दोनों का उचित सामंजस्य दोना चाहिए। प्रकृतिवाद श्रध्यात्मवाद के बिना अन्धा है, श्रध्यात्मवाद प्रकृतिवाद के बिना लंगहा है। 'श्रन्धपंगुन्याय' से दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। धर्म का स्वस्य पारसौकिक ही नहीं किन्तु ऐहिक उन्नित भी है। 'यतो ऽभ्युदय निःश्रेयत सिद्धिः स धर्मः' जिससे इंहं-लोक श्रीर परलोक दोनों में उत्कर्ष हो, वही धर्म है। पश्चिम में श्वनर्थ श्रीर उत्पात इसलिए हैं कि वहां केवल जड़वाद है, भारत में दुःख श्रीर इन्द्र का कारण यह है कि यहां केवल योग साधन श्रीर प्रारायाम है। विवेकानन्द कहा करते थे — 'भारत को वेदान्त भुलाने की श्रावश्यक वा है, पश्चिम को श्रध्यारम सीखने की जरूरत है।'

श्राजकल प्राचीन संस्कृति के पुनरुज्जीवन पर बहा बल दिया जा रहा है; किन्तु यदि इसका श्राश्य केवल इतना ही हो कि हम उस संस्कृति की गौरव-गाथा का गान करें, उस पर श्राममान कर, उससे सन्तुष्ट हो कर बैठ जायं तो यह उसके साथ घोर श्रन्याय होगा। मिथ्यामिमान मध्य युग में हमारी निष्क्रयता श्रोर पतन का कारण बना, श्राज भी वह हमारी उन्नित में बाधक होगा। हमारे पूर्वज भले ही बहुत बड़े हों, किन्तु सोचना तो यह है कि हम क्या हैं? यदि वे संसार के नेता थे तो हमारा उनके वंशज होने की श्राममान तभी सार्थक होगा जब हम भी श्रपने प्रयन्नों से देश का सर्वांगीण उन्नित का प्रयत्न करें श्रीर उसे फिर जगद्ग गुरू बनायं। यह काम कोरी बातों से नहीं, किन्तु उनको भावनाशों श्रीर गुर्णो—संचरणशीक्रता, सहिष्णुता, श्रहणशीक्रता, समन्वय, निरन्तर कर्मशीक्रता श्रादि— के श्रपनाने, उदात्त श्राध्यात्मक श्रादशों को क्रियात्मक रूप देने से होगा।

श्राज संसार के उद्घार की श्राशा भारतीय संस्कृति पर है। इस समय योरोपियन राष्ट्रों की साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा से तृतीय विश्व-युद्ध के काले बादलों की घटा छा रही है, चारों तरफ घनान्धकार फैला हुणा है, मानव श्रपने सर्वनाश की श्राशका से भयभीत श्रीर संत्रस्त है। किन्तु इस घोर तिमिर में भारतीय संस्कृति तथा उसकी श्राध्यात्मिकता ही एक-मात्र प्रकाश की किरण है, घने बादलों में श्राशा की चमकीली रेखा है। विश्व को भस्म कर देने वाले महायुद्धों के प्रचण्ड दावानल को खुमाने का सामर्थ्य योरोपियन राष्ट्रों या संयुक्त राष्ट्रसंघ के पास नहीं। वह श्चन्तर्राष्ट्रीय परिषदों श्चौर संधियों से भी नहीं शान्त हो सकता। उसे भारतीय संस्कृति की श्चहिंसा तथा बापू के उपदेशामृत पर श्चाचरण ही बुभा सकता है। विश्व-शान्ति की समस्या का हल भारत के ही पास है। श्चतः भारतीय संस्कृति का भविष्य भूल की श्रपेका श्रिधिक उज्जवन श्लौर गौरवपूर्ण है।

# चौदहवां अध्याय

## श्राधुनिक भारत

्रद वों शती के मध्य में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, शनैः शनैः सारा देश श्रंश्रेजों के श्राधीन होगया । १८० वर्ष , १७५७-१६४७) तक भारत परतन्त्र रहा किन्तु ऋाधनिक युग सांस्कृतिक दृष्टि से इस काल का महत्व । ब्रिटिश शासन \$ ने कई शतियों की कुम्भकर्णी निद्रा का परित्याग किया, इसी समय धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक साहित्यिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक श्रार्थिक नेत्री में श्रसाधारण जागरण श्रीर उन्नति हुई। धार्मिक चेत्र में राजा राममोहनराय, श्री देवेद्रनाथ ठाकर श्री केशवचन्द्रसेन महर्षि दयानन्द, महात्मा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, प्रसृति महापुरुषों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया। राजनैतिक चीत्र में दादाभाई नौरीजी, गोपालकृष्ण गोखले. बाब गंगाधर तिलक महारमा गान्धी श्रीर जवाहरताल नेहरू के नेतरव में श्रं ग्रेजों से संघर्ष कर भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। सामाजिक चेत्र में सतीदाह. कन्यावधा बाल-विवाह श्रादि क्प्रथाश्रो के हटाने, विधवा-विवाह, हरिजन उत्थान, स्त्री-शिचा प्रादि उपयोगी सुधारों के प्रचार से हमारे समाज का काया पजट हो रहा है। साहित्यिक चेत्र में प्रान्तीय भाषात्रों के विकास तथा श्री रवीनद्रनाथ जैसी विश्व विख्यात विभूतियों के उत्पन्न करने का श्रीय वर्तमान भारत को ही है। इसी काल में श्री जगदीशचन्द बीस तथा रमण जैसे वंज्ञानिकों, टाटा जैमे उद्योगपतियों, श्री श्ररविन्द जैसे योगी श्रीर दार्शानकों का प्राहुर्माव हुन्ना है। सारे भारतवर्ष में एक नई भावना भौर नई चेतना का छद्य हुआ भीर इससे भारत ने मध्ययूग से आधुनिक यग में प्रवेश किया है।

यों तो प्रत्येक पीढ़ी अपने को आधुनिक कहती है किन्तु इतिहास में कई विशेषतायें उत्पन्न होने पर ही आधुनिक युग का श्रीगयेश समस्ता जाता है। पौराश्यक परम्परा वर्तमान काल को किल्युग बताती है किन्तु ऐतिहासिक इसे कलयुग कहते हैं। आधुनिकता का प्रधान चिह्न कलयुगी होना अर्थात् मशीनों की सहायता से भारी परिमाण में उत्पादन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों

का श्रिधिकाधिक उपयोग है। इसकी श्रन्य निशेषतायें राष्ट्रीयता का भाव, प्रजातन्त्र, तथा धार्मिक विचार स्वातन्त्र्य है। ये किसी भी देश में श्रामूल परिवर्तन कर देती हैं। पिछले सी वर्षों में इन्हीं के कारण भारत में नवयुग का श्रारम्भ हुशा है। यहां सांस्कृतिक दृष्टि से हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया जायगा। ये परिवर्तन धर्म, समाज, साहित्य श्रीर कला के सेत्र में हुए हैं शार इन से श्रभूतपूर्व भारतीय जागरण हुशा है।

### धार्भिक आन्दोलन

'श्राधानक भारते में नवयुग की ज्योति सर्वप्रथम धार्मिक श्रान्दोलनों के रूप में प्रकट होती है । इस समय भारतमें जो जागृति दिखाई देती है, उसका सूत्र-पात इन्हां स होता है। इनवे भारत को सर्वप्राम श्रपनी शोचनीय वर्तमान स्थिति. स्वर्णिम श्रतीत का ज्ञान तथा उज्जवल भविष्य में विश्वास उत्पन्न हुआ। इन्होंने श्रालोचनाःमक दृश्यि सास्त्रों क अन्ययन पर बल दिया, श्रन्धविश्वासों श्रीर रूदिवाद के स्थान पर तर्क श्रीर बुद्धि को प्रधानता दी। इन भ्रन्दोखनों के प्ररेक कारण बिटिश शामन से उत्पन्न नवीन परिस्थि-तियां थीं। ईसाई प्रचारक हिन्दू श्रीर मुस्लिम धर्मी पर प्रबल श्राचेप कर रहे थे. अंग्रेजी शिचा के प्रसार से पश्चिम के उदार विचार शिचित जनता तक पहुँच रहे थे श्रीर खमीर की भांति धीरे २ उन्होंने समूचे भारत को अपने प्रभाव ये आतिपोत किया। १६वीं शती के प्रारम्भ में भारत के सभी धर्म श्राने धर्म प्रवर्त कों की श्रसली शिचायें भूल कर नाना प्रकार के श्रम्ध विश्वासीं, रूढियों, श्राडम्बरों, शुब्क कर्मकाएड तथा आन्त विचारों के मोह जाल में फंसे हुए थे। पश्चिमी ज्ञान के श्रालोक से श्रांखें खुलने पर तथा पराधीनता की पीड़ा श्रनुभव करने पर सममत्वार भारतीयों ने श्रपने देश की दुरवस्था देखी, उन्हें उसमें संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हर्ड. उसक परिणाम १६ वीं शती के धार्मिक म्रान्दोलन थे।

ये त्रान्दोलन दो प्रकार के थे। कुछ उग्रसुधारवादी थे, ये धर्म श्रीर समाज में बड़े क्रान्तकारी सुधार चाहते थे, इनकी प्रेरणा का प्रधान स्रोत पश्चिमी शिक्षा श्रीर विचारधारा थी। इन में ब्राह्म-समाज श्रीर प्रार्थना समाज मुख्य थे। इनके नेताओं ने पश्चिमी विचारों से शाकृष्ट होकर जब श्रत्यधिक मौलिक परिवर्तन करने चाहे तां इसकी प्रतिक्रिया कट्टर शुधार श्रान्दोलनों के रूप में प्रकट हुई। थियासकी रामकृष्ण मिसन ऐसे ही प्रयास थे। दोनों श्रांतवादियों के बीच में श्रनेक नरम विचारों वाले सुधारक तथा श्रार्यसमाज के नेता थे जो वैदिक परम्परा को श्रचुण्ण रखते हुए परवर्ती युगों में उत्पन्न हुई कुरीतियों का संशोधन करना चाहते थे।

ब्राह्मसमाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय (१७७२--१८३३) थे। बचपन सं ही वे मूर्तिपूजा के विरोधी थे, उनका विश्वास था कि सब धम एक ही ईश्वर मानते हैं। १८१३ के बाद ईसाई मिशनरी हिन्द धर्म पर बहत प्रबत्त श्राक्रमण करने लगे. राममोहन राय पहले तो इनका उत्तर देते रहे, श्रीर बाद में उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए ब्राह्मसमाज की स्थापना की। इसकी पहली बैठक कलकत्ता में २० श्रगस्त १८३८ को हुई, इसके साप्ताहिक श्रधिवेशनों में वेदों का पाठ, उपनिषदों के बंगला श्रनुवाद का वाचन श्रीर बंगला में डपदेश होते थे। राममोहन राय दो वर्ष बाद इंगर्खंग्ड चले गये श्रीर १८३३ में उनकी मृत्यु के बाद इसके प्रधान नेता श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर बने । छन्होंने ब्राह्मसमाज के संगठन को निश्चित विधान तथा नियम बनाकर सुद्द किया। इन्होंने सम्पूर्ण वेदों को प्रामाणिक मानने का विचार छोड़ दिथा । १८५७ई० में ब्रह्मसमाज में श्रङ्गरेजी शिचा सम्पन्न, श्रव्यधिक भावुक तथा वाग्मी युवक श्री केशवचन्द्र सेन का श्रागमन हुआ। इसने ब्राह्मसमाज को नई भावना श्रोर स्फूर्ति से भ्रोत-प्रोत किया। इसके विचार बहुत उदार थे श्रौर १८६० में इसने उदारता के नाम पवित्र यज्ञोपत्रीत को भी तिलांजिल दे दी। उन दिनों श्री केशवचन्द्र सेन पर ईसाइयत का प्रभाव अधिक पड़ रहा था। १८६६ में उनके एक व्यारव्यान से श्रोताश्चों ने यह समभा कि श्रोसेन श्रव ईसाई होने बाले हैं । ११नवम्बर १८६६ को उन्होंने श्रपना पृथक् समाज स्थापित किया, इसके बाद ब्राह्मसमाज में श्रनेक मतभेद उत्पन्न हो गये श्रीर उस का प्रभाव चीया होने लगा।

बाह्मसमाज ईसाइयत के विरोध में दिन्दू समाज की रक्ता के लिये पहचा

बांध था किन्तु वह श्रन्त में ईसाइयत के जबईस्त प्रवाह का मुकाबला न कर उसी के साथ वह गया। मूर्तियूजा के विराध के श्रति। के बाह्मसमाज ने जातिभेद श्रादि की कुरीतियों के निवारण की श्रोर भी बहुत ध्यान दिया। श्री केशवचह सेन के प्रयत्न से १८७२ ई० में 'विशेष विवाह कानून' पास हुशा, जिससे बाह्मों के श्रन्तजीतीय विवाह वैध होगये।

श्रीह्मसमाज हिन्दू समाज में उम्रसुधार करना चाहता था, उस पर पाश्चास्य प्रभाव, ईसाइयत श्रीर अंग्रेजो शिचा का गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका चेत्र बंगाल तक ही सीमित था, पश्चिमी भारत में १८६४ में श्री केशव चन्द्रसेन की यात्रा तथा भाषणों का शिचित जनता पर गहरा श्रसर हुत्रा, १८६७ में बम्बई में 'प्रार्थना समाज' की स्थापना हुई। यह ब्राह्मसमाज का ही दूसरा रूप था। इसके नेता डा० श्रारमाराम पायहुरंग, रामकृष्णगोपाल भयडारकर, महादेव गोविन्द्र रानडे थे। ये जातिप्रथा के उच्छेद, विधवा पुनर्विवाह, स्त्रीशिचा के प्रसार तथा बाल विवाह निषेध के सुधारों पर बल देते थे। निश्चित नियमों के श्राधार पर इस समाज का संगठन न होने से, यह श्रान्दोलन शक्तिशाली नहीं बन सका।

सुधार श्रान्दोजन केवज हिन्दू धर्म तक ही सीमित नथे। श्रं में जी शिला द्वारा जिस पारवात्य प्रभाव श्रोंर ईमाइयत के प्रसार ने हिन्दुश्रों में बाह्यसमाज श्रीर प्रार्थना समाज पैदा किये, उसी से जाश्वस्त्री एवं मुस्लिम धर्मों में सुधार की प्रवृत्तियां प्रवज्ञ हुईं। १८५१ में शिक्तित पारिसर्थों ने पारसी धर्म की रचा तथा कुरीतियों के संशोधन के लिये 'रह्नुमाये मज़्दायस्नान' नामक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुजी-वन तथा पारसी धर्म को प्राक्तन पवित्रता की श्रोर ले जाना था। इसके नेता दादा माई नौरोजी तथा जे० बी० कामा श्रादि महानुभाव थे। इस्लाम में नये धार्मिक सुधारों का श्रीगखेश करने वाले सर सच्यद श्रद्दमद थे। कट्टर एवं रूदिग्रस्त इस्लाम को उन्होंने युक्ति संगत बनाने का प्रयश्न किया, वे वर्क को ही परम प्रमाण मानते थे। हज़रत मुहम्मद की शिलाशों को समया- तुक्ल बनाने का दूसरा प्रयश्न भारत के सर्व-प्रथम प्रिविकौन्सिलर श्री श्रमीर श्रवी ने किया।

उपर्युक्त सभी आन्दोलन उग्रस्थार तथा आमूल परिवर्तन के प्लपाती थे। १८२८ से ७० तक इनकी प्रधानता रही। किन्तु इसके बाद उग्रस्थार आन्दोलनों की प्रतिक्रिया कट्टर आन्दोलनों के रूप में शुरू हुई। इन्होंने न केवल ईपाइयों के खतरे का अनुभव किया किन्तु हिन्दू धर्म के मौलिक सिद्धान्तों की उपेला और तिरस्कार को भली भांति पममा। पचास वर्ष पहले जहां शिक्ति हिन्दू समाज हिन्दू धर्म के विविध सिद्धान्तों और अनुष्ठानों की खिल्ली उद्धाता था, अब वह उसका वैनानिक समर्थन करने लगा। प्रत्येक हिन्दू प्रथा और रूढ़िका चाहे वह सामाजिक दृष्ट से हानिकर ही क्यों न हो, आलंकारिक ढंग से इस प्रकार वर्षन किया जाने लगा कि वह स्पृह्णांय और आदर्श सममी जाय। इस प्रकार के आन्दोलनों में ओ रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानन्द का प्रचार और थियोसोफी मुख्य थे।

श्री रामकृष्ण परमहंस उच्चकोटि के सन्त और साधक थे। १८४६—
१८७१ तक उन्होंने कठोर साधना की, ग्रन्थ धर्मों के प्रति
रामकृष्ण उनकी दृष्टि श्रत्यन्त उदार थो। वे मौलिक रूप से शिष्यों
मिशन को उपदेश देते थे। उनके शिष्यों में नरेन्द्रनाथ (स्वामी
श्रान्दोलन विवेकानन्द) बहुत प्रसिद्ध हैं। गुरू की मृत्यु के बाद
इन्होंने सन्यास प्रहण किया, ६ वर्ष तक निब्बत आदि

में बैद्धिम के घथ्ययन के लिए पर्यटन करते रहे। १८६३ के सितम्बर मास में शिकागों के धर्म सम्मेलन में सिम्मालत होकर उन्होंने वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक वक्तृता दो जिसवे श्रमरीका को भारत के धार्मिक महस्व का पहली बार पूरा ज्ञान हुआ। श्रमरीका श्रीर इंगलैएड में हिन्दू धर्म का प्रचार करने के बाद वे भारत वापिस लौटे। सारे देश में उनका श्रभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्होंने बेलूर श्रीर मायावती (श्रथमों इं।) में दो केन्द्र किये। देश में दुर्भिक पड़ने पर उन्होंने सहायता कार्य का संगठन किया, इसी संगठन ने बाद में श्री रामकृष्ण सेनाश्रम का रूप धारण किय। १४०२ को स्वामी विवेकानन्द दिवंगत हुए।

रामकृष्या मिरान श्रान्दोलन की कई विशेषतार्थे उल्लेखनीय हैं। यह सुधारों की दृष्टि से ब्राह्मसमाज की भांति उग्र नहीं है वेदान्त के सिद्धांतों को

श्रादर्श मानता है श्रीर श्राध्यात्मिकता का विकास ही इसका प्रधान लच्य है। इस समय के श्रन्य सुधारक मूर्तिपूजा के विरोधी थे, किन्तु रामकृष्ण परमहंस इसे आध्यात्मिक भावना जागृत करने के लिए उपयोगी मानते थे। जिन प्रथाश्रों श्रोर परम्पराश्रों को ब्रह्मसमाजी या कट्टर हिन्द धर्म के श्रम्य श्रालोचक समाज के लिये घातक सममते थे. मिशन उन्हें उस रूप में नहीं देखता । स्वामी विवेकानन्द हिन्दू धर्म के वर्तमान श्राडम्बर प्रधान स्वरूप की कठोर भरमंना करते थे किन्त फिर भी सुधारकों का मार्ग ठोक नहीं सममते थे। उनका कहना था "पुराने सभी विचार श्रन्धविश्वास होसकते हैं, किन्तु अन्धविश्वासों के विशाल समृह में सत्य की सुवर्ण कियाकायें हैं। क्या तुमने ऐसा साधन ट्रंड निकाला है जिससे सुवर्ण को सुरच्छि रखते हुए उसकी श्रश्चित्र को दूर कर सको"। रामकृष्ण मिशन की दूसरी विशेषवा यह है कि यह सब धर्मीं की सत्यता में विश्वास रखता है श्रीर इसकी धार्मिक दृष्टि ग्रत्यन्त उदार है। मिशन का समाज सेवा का कार्य श्रत्यन्त सराहनीय है, दुर्भिन, बाद श्रादि विपत्तियों में देशवासियों की सेवा के साथ, इस के सेवाश्रम रोगियों की चिकित्सा श्रीर लोक शिच्चण में भी लगे हुए हैं। स्वामी विवेकानन्द के प्रयत्नों से पाश्चात्य देशों में भारत का मान बढ़ा, उन्होंने सर्वप्रथम वर्तमान युग में पश्चिम के सन्मख भारतीय संस्कृति श्रीर सभ्यता के गौरव का प्रतिष्ठापित किया। इसी जिये इस देश में वे बरे लोक्प्रिय हुए। उनका कहना था कि पश्चिम का उद्धार भारतीय श्रध्यात्मवाद से हो सकता है श्रौर भारत की उन्नति पश्चिमी देशों की उपयोगी विशेषतास्त्रों का श्रपनाने से हो सकती है। विदेशों में हिन्दू धर्म तथा वेदान्त के प्रचार तथा भारत में लोक सेवा के कार्य को रामकृष्ण मिशन ने सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है।

थियोसकी की स्थापना मेंडम ब्लैवेट्स्की तथा कर्नल श्रवकाट ने १८७५ हैं॰ में श्रमरीका में की थी। वे १८७६ में भारत थियोसकी श्राये। १८८६ हैं॰ में मदास के निकट श्रिडियार में उन्दोंने श्रपना केन्द्र बनाया। भारत में इस श्रान्दोलन को सकत बनाने का श्रेय श्रीमती एनी वीसेएट को है।

थियोसकी ब्रान्दोलन ने हिन्दू धर्म की प्राचीन रूढ़ियों, विश्वासों ब्रोर कर्मकाएड का बड़ा प्रवल वैज्ञानिक समर्थन किया। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ब्रादशों ब्रोर परम्पराश्रों का पुनरुजीवन था। श्रीमती बीसेएट क प्रयन्न स इस लच्य की पूर्ति के लिए बनारस में 'केन्द्रीय हिन्दू स्कूल, की स्थापना हुई, बाद में उसने कालेज तथ अन्त में हिन्दू विश्व-विद्यालय का रूप धारण किया। प्राचीन संस्कृति पर बात देने के कारण, यह ब्रान्दोलन हिन्दू समाज में बड़ा लोकप्रिय हुआ किन्तु पुरानी रूढ़ियों ब्रोर विश्वासों के समर्थन तथा रहस्यमय कर्मकाएड ब्रोर तन्त्रवाद पर बल देने से शिचित समुदाय में इसके पति ब्राक्षेण घट गया। इसका श्रीधक प्रभाव दिच्या भारत के धार्मिक श्रीर सामाजिक श्रान्दोलनों पर ही पड़ा।

कहर सुधार श्रान्दोलनों का एक सुपरिणाम यह हुश्रा कि लज्जालु एवं निष्क्रिय हिन्दू धर्म ने श्राक्रमणात्मक रूप धारण किया। पाश्चात्य शिचा श्रीर सभ्यता की पहली चकाचौंध में शिचित वर्ग हिन्द धर्म में विश्वास खो चुका था, उसमें नातिकता श्रीर संदेद की प्रवृत्तियां प्रवल हो गयी थीं उस समय बहुतों को श्रवने को हिन्ह कहलाने में चडता श्रनुभव होती थी। १८७० से १८८० तक यह मनोश्चित समान्त हुई। बंगाल में पंडित शशधर तर्क चुड़ामणि श्रीर बंकिमचन्द्र इस श्रान्दोलन के नेता थे । इनका प्रधान कार्य हिन्दुस्रों की मानसिक दासता को दूर करना था। इन्होंने वैज्ञानिक प्रमाणों के श्राधार पर हिन्दू कर्म काएड तथा रूढ़ियों को न्याय्य एवं श्रावश्यक ठहराया। शशधर के मतानुसार केवल भारत ही ऐसा देश था जहां सम्पता का पूरा विकास हो सकता था। बाकी सब धर्म श्रीर सभ्यतायें हिन्यू धर्म की तुलना में श्रपूर्ण श्रवैज्ञानिक श्रीर हानि-प्रद थे । शिखा धारण इसिबए उचित एवं विज्ञान सम्मत था कि इससे शरीर में विद्युत् धाराश्रों का चक्र ठीक तरह चलता रहता है । शशधर व उसके साथियों की युक्तियों में भले ही सत्यता न हो किन्तु मध्यम वर्ग के हजारों क्लाकों व्यापारियों, शिक्तकों पर उनका गहरा श्रसर पड़ा, उनमें श्रपने धर्म के प्रति श्रात्मविश्वास श्रीर श्रात्माभिमान जागृत हुशा। शिक्षित वर्ग में यही कार्य श्रीविकम ने किया, उन्होंने पादरियो द्वारा कृष्ण चरित्र पर किये किए श्राचेपों का सुन्दर समाधान किया।

धर्मसधार तथा समाज संशोधन के पिछ्वी शतो के त्रान्दोलनों में

संभवतः सर्वोच्च स्थान श्रार्थसमान का है। इसके संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती ( १८२४-- १८८३ ) त्र्यार्यसमाज थे। २२ वर्ष के श्रवस्था में सत्य की खोज में उन्होंने भगवान बुद्ध की भांति महाभिनिष्क्रमण (गृहस्याग ) किया। १४ वर्ष तक सच्चे गुरु को इँडते रहे. उन्होंने दुर्गम तीथों में योग साधना करते हुए ज्ञान संचय किया। १८६० वे मधुरा में दएडी स्वामी विरजानन्द के शिष्य बने. ३ वर्ष तक उनके चरणों में बैठ कर विद्याभ्यास करते रहे. उनसे उन्होंने प्रत्येक वस्तु के सत्यासत्य निर्णय की श्राषंद्रव्टि प्राप्त की। 9 EEF में हरिद्वार के कुम्भ में हिन्दू धर्म की शोचनीय दशा देख उन्होंने इसके महान् पाखण्ड के विरुद्ध पत्खण्डलिण्डनी पताका गाइ कर अपने जीवन का महत्वपूर्ण कार्य श्रारम्भ किया । उनका श्रगला जीवन हमें सहसा शंकराचार्य की स्मृति करा देता है। ऋषि द्यानन्द का प्रधान मन्तब्य था कि मुर्तिपूजा वेदविहित नहीं है। सर्वंत्र वे पण्डियों को उसे वेदानुकृत मित करने की चुनौती देते थे। काशी के ३०० परिडत म्वामी जी को वेहों में से मुतियुजा सिद्ध करने वाला एक भी प्रमाण दूँ द कर नहीं दे मके ( 16 नवम्बर १८६९ ई० ) उनकी इससे बढ़कर क्या विजय हो सकती थी। स्वामी जी ने श्रपना शेष जीवन मूर्तिपूजा तथा हिन्दू धर्म के श्चमध विश्वास तथा कुरीतियों के खण्डन, वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार में सगाया। १८७४ में उन्होंने सत्यार्थ-प्रकाश लिखा। जीवन के श्रान्तिम चार वर्ष वे देशी रजवासों में रहे । सत्यार्थ-प्रकाश के बाद उन्होंने मंस्कारविधि, यजुर्वेद भाष्य (सम्पूर्ण) ऋग्वेद-भाष्य (श्रपूर्ण), ऋग्वेदा-दिभाष्य भूमिका श्रादि महत्वपूर्ण ग्रन्थ जिले। ३० श्रक्टबर १८८३ को दीपमालिका के दिन, श्रजमेर में उन्होंने श्रपनी जीवन लीला प्रशंकी।

स्वामी दय। मन्द ने ऋपने कार्य को स्थायी रूप देने के लिए पहले

राजकोट श्रीर पूना श्रीर फिर बम्बई में १८७५ ई० में श्रार्थ समाज श्रार्थ समाज की स्थापना की । यद्याप उन्होंने उत्तर भारत की विशेषतायें के सभी प्रान्तों में वैदिक धर्म का प्रचार किया था। किन्तु इसका सबसे श्रिधक हमाव पंजाब में ही पड़ा।

कर्मठ पंजाबियों ने इस अन्दोलन को १६ वीं शती का सबसं महत्वपूर्ण श्रान्दोलन बना दिया। श्रायंसमाज के श्रान्दोलन की कई विशेषतायें थी। उसने पूर्तिपूजा का खरडन करते हुए हिन्दू धर्म के मुलस्नोत वेद को प्रधान आधार बनाया था। श्री ऋर्शवन्द के शब्दों में राम मोहनराय उपनिषदों पर ही ठहर गए थे, दयानन्द ने उपनिषदों सं भी आगे देवा श्रीर यह जान लिया कि हमारी संस्कृति का वास्त्विक मुख वेद ही है। स्वामाजिक चेत्र में आर्यसमाज ने जाति-भेद, श्रस्प्रश्यता, बाल-विवाह, बहरिक्स को भयंकर कुरीतियों के उन्मुलन का यत्न किया, स्त्रियों की दशा उन्नत को । इस दिशा में श्रार्थंसमाज का सबसे श्रधिक महस्वपूर्ण कार्य शब्दि था। पिछती शती के किसी श्रन्य समाज सुधारक को इस बात की कल्पना भी नहीं हुई थी कि वह विधर्मियों को हिन्दू समाज में मिलाने की ब्यवस्था करे। ऋषि दयानन्द श्रीर श्रार्यसमाज को इस बात का श्रीय है कि इस व्यवस्था से उन्होंने हिन्दू जाति को सबल श्रीर क्रिया-शील बनाया। राष्ट्रीय दृष्टि से स्वामी द्यानन्द् का यह कार्य बहुत महस्व रखता है कि उन्होंने भारतीयों की मानसिक पराधीनता को दर किया। शिचित वर्ग पश्चिम की वैज्ञानिक उन्नति से उसका श्रन्धभक्त बनकर श्चारमगीरव को बैठा था । उसमें श्रपनी प्राचीन संस्कृति श्रीर राष्ट्रीय श्राभिमान का खोप हो चुका था। ऐसे समय में ऋषि द्यानन्द ने यह प्रचार किया कि वेद सब मत्य विद्याओं का भगडार है, उसमें विज्ञान के सभी श्राधनिक श्राविष्कार तथा विद्यार्थे बीज रूप से निहित हैं । हमें इस विषय में पश्चिम से लिजित होने की श्रावश्यकता नहीं, वैदिक काल में श्चार्यावर्त जगद्गुरु था। ऋषि दयानन्द के इस प्रचार ने मेकाले की माया से मुख भारतीयों की मोद्दिनदा को भंग किया / उनमें श्रात्मितिश्वास श्रीर राष्ट्रीयता की भावना को पुष्ट किया । भारत में स्वराज्य का मन्त्र

उद्यारण करने वाले पहले भारतीय ऋषि दयानन्द थे। १८८३ में कांग्रेम की स्थापना मे दो वर्ष पहले प्रकाशित मध्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा था कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य स्वदेशी राज्य की तुलना नहीं कर सकता।

ऋषि दयानन्द की मृत्यु के बाद,धर्मवीरलेखराम गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला लाजपतराय, महात्मा हंमराज. तथा स्वामी श्रद्धानन्द श्रादि ने त्रार्यमाज के श्रान्दोलन को शिक्तशाली बनाया। शिक्ता के प्रश्न पर श्रार्थममाज में कालेज तथा गुरुकुल नामक दो दल हो गए। कालेज दल ने डी॰ए॰वी॰ कालेज स्थापित कर शिक्ता का प्रसार तथा वैदिक मिद्धान्तों का प्रचार किया। गुरुकुल दल के नेता महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) ने १६०२ से गंगा तट पर हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की । यह देश का पहला विश्वविद्यालय था जहां मातृभाषा के माध्यम द्वारा उच्च शिक्ता मफलतापूर्वक दी गयी। श्रार्थसमाज ने शिक्ता हिन्दी प्रचार श्रुद्धि, समाज सुधार, दल्तितोद्धार वैदिक धर्म के प्रसार, जाित भेद के उच्छेद, लंक संव। तथा राष्ट्रीय जागृति के कार्यों में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है।

#### समाज सुधार

ब्रिटिश शामन स्थापित होने पर भारतीय समाज की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। इसमें कन्या-वध, सती-प्रथा जैसी भीषण एवं बाल-विवाह जैसी धातक छौर ध्रस्पृश्यता तथा जातिभेद जैसी हानिप्रद क्रिरीतियां प्रचलित थीं छौर देश के ध्रधःपतन का कारण बनी हुई थीं। १६ वीं शती के सभी धार्मिक ग्रान्दोलनों—बाह्मसमाज, प्रार्थना समाज श्रोर विशेषतः आर्यसमाज ने इन के निवारण के लिए बहुत प्रयत्न किया।

१८८४ में जब देश की राजनैतिक दशा उन्मत करने के लिए कांग्रेस की स्यापना हुई उस समय यह श्रनुभव किया गया कि सामाजिक दशा सुधारने के लिए भी प्रयत्न करना श्रावश्यक है। इस उद्देश की पूर्ति के लिए १८८८ से कांग्रेस की प्रत्येक बैठक के साथ प्रतिवर्ष 'राष्ट्रीय समाज सुधार परिषद्' के श्रिधवेशन होने लगे। इस परिषद् के प्राण महादेव गोविन्द रानहें थे। इसमें

हर साल स्त्रीशिचा के प्रसार, बाल-विवाह चौर पर्दे के विरोध, विधवामों भ्रीर श्रस्पृश्यों की दशा सुधारने, श्रन्तर्जातीय खान-पान घौर विवाहों के प्रोत्साहन श्रादि विषयों पर प्रस्ताव पास होते थे । १८६० में समाज सुधार का प्रबल समर्थक 'इंडियन सोशल रिफार्मर' नामक साप्ताहिक पत्र निकला । १८६७ में बम्बई तथा मद्रास में समाज सुधार के प्रांताय संगठन बने । २०वीं शाली में समाज सुधार का कार्य पहले श्रायं समाज छौर फिर कांग्रेस द्वारा हुआ । महात्मा गान्धी ने हरिजना द्वार ग्रार मादक द्वव्य निषंध पर बहुत बल दिया । १६२० के बाद में भारतीय नारियों में श्रमूतपूर्व जागृति हुई है । यहां कालक्रम से सामाजिक सुधारों का संनिप्त वर्णन होगा।

विछली शती में ब्रिटिश शासको तथा भारतीय समाज सुधारकों का ध्यान सबसे पहले सती प्रथा यांर कन्यावध की त्रोर गया। पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा उसकी चिता पर सती होने की प्रथा सती-प्रथा का विशेष प्रचार मध्ययुग में हुन्ना था । प्रारम्भ में पति के दिशंगत होने पर पत्नी के सामने आजनम वैधव्य या चितारोहण के विकल्प थे। किन्त बाद में धर्म शास्त्रों में सती होने की महिमा गायी जाने लगी। स्मृतिकारों ने यह कहा कि सती होने वाली स्त्री न केवल पति के साथ अनन्त काल तक हवर्ग के सुखों का उपभोग करती है किन्तु वह अपने इस कार्य से पति श्रीर पितकत की तीन पीढ़ियों का भा उद्धार करती है। इस प्रकार धार्मिक ब्यवस्था होने पर सैकडों स्त्रियां सती होने लगी किन्तु कई वार विधवायां की सम्वत्ति के लोलप समे सम्बन्धी भी स्त्रियों का सता होने के लिए बाधित करने लगे। इस उद्देश्य का पूर्ति के लिए बड़े दारुख उपायों का अवलम्बन किया जाता था। स्त्रियों से सती होने की स्वीकृति पाने के जिए उन्हें श्रफीम श्रादि मादक पदार्थ खिलाकर बिल्कुल बेसुध कर दिया जाता था, कई स्त्रियां चिता की ज्वाला प्रज्यालित हाने पर वहां से उठका भागती तो उन्हें बांसों से जबर-दस्ती चिता में ठेला जाता. उन का करुण चीत्कार दर्शकों के हृदय विदीर्ण न कर सके इसलिए शंख ढोल खड़ताल आदिवाद्य खुन जोर से बजाये जाते थे। स्त्रियां चिता से उठकर भाग न सर्के, इत्रि जिए प्राय: स्त्रियों को चिता के साथ रिस्सियों से खुब कस कर बांध दिया जाता था।

मध्ययुग में मुह्म्मद तुगलक तथा श्रक्यर ने इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया किन्तु यह बन्द नहीं हुई। ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय से श्रंप्रेज श्रक्षसर श्रोर ईसाई पादरो इसे बन्द करने पर बल दे रहे थे किन्तु ब्रिटिश सरकार धार्मिक मामलों में हस्तचेप नहीं करना चाहती थी। घीरे-घीरे सरकारी श्रक्षसरों द्वारा इस दारुण प्रथा का निरन्तर विरोध किए जाने पर सरकार ने १८१२, १८१४ श्रीर १८१७ में कुछ ऐसे नियम बनाए जिनसे छोटो श्रायु की, गर्भवती तथा बच्चों वाली विधवाश्रों के सती होने पर रोक लगा दो गई, किसी स्त्री को इस के लिए बिधत करना, उसे श्रकीम श्रादि से बेसुध करना भी दण्डनीय श्रवराध बना दिया गया।

श्री राममोहनराय १८११ में श्रानी भाभी के जबरदस्ती सर्वी किये जा का दारुण दश्य देखकर हन प्रथा के घोर विरोधों हो गए। उन्होंने श्रनेक लेखों हारा इसके विरुद्ध में प्रचार किया । १८१७ का नियम बनने पर जब बगाल के कहर पंथियों ने इसे रद करने के लिए सरकार को श्रावेदन पत्र भेजा तो राममोहन राय ने इसका जबर्दस्त प्रत्युत्तर देते हुए सती प्रथा की हृदयविदारक घटनाश्रों का वर्णन करते हुए जिला कि यह सब शास्त्रों के अनुसार यह नारी हत्या है और इसका श्रन्त होना चाहिए श्रन्त में ४ दिसम्बर १८२६ को लार्ड वेंटिक्क ने सरकारी कानून द्वारा इसे श्रवेध श्रीर दण्डनीय श्रपराध बना दिया।

बाल-वध्यमी बुराई दो रूपों में प्रचित्तत थी। बंगाल में यह बड़ी पुरानी प्रथा थी कोई अभीष्ट पूरा होने पर बच्चेकी बिल दी जाती बाल-बंध थी। उदाहरणार्थ निःसन्तान स्त्रियां यह संकल्प करती थां कि यदि उनके एक से अधिक बच्चे हुए तो वे उसे गंगामाता की भेंट रोंगी। १७६४ में बगाल में इप प्रथा को कानून द्वारा नरहत्या घोषित कर बन्द किया गया। दूसरी शोचनीय प्रथा बालिका बंध की थी। मध्य तथा पश्चिमी भारत के राजपूतों, जाटों, मेवातों में कन्या का जन्म होते ही उसे अफीम आदि देकर या अन्य ढंगों से मार दिया जाता था ताकि कन्या के विवाह के समय दहेज आदि के कारण जो अपमान सहना पहता है,

तथा परेशाब होना पड़ता है, उससे मुक्ति हो जाय। १८०२ के एक कानून केश्रनुसार इसे भी बन्द करने का यत्न किया गया।

सती प्रथा बन्द हो जाने के बाद विधवाओं की समस्या विशेष रूप से विधवा दिया हो गई। बाल-विवाह और बेमेल विवाह की प्रथा के बिधवा विवाह कारण हिन्दू समाज में बालविधवाओं की संख्या बहुत श्रिधक थी। प्रचिलतप्रथा के श्रनुसार विधवायें पुनर्विवाह नहीं कर सकतो थीं। इन्हें श्रस्यन्त संयम और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना पहता था। हिन्दू परिवार में उन्हें प्रतिदिन भयंकर श्रपमान सहना होता था। श्री ईश्वरचन्दविद्यामागर के प्रयत्न से भारत सरकार ने १८५६ में विधवा पुनर्विवाह को जायज़ ठहराने वाला कानून बनाया।

किंतु इस कान्न से भी विधवा विवाहों की संख्या नहीं बढ़ी क्योंकि लोकमत इसके पत्त में नहीं था। शनैः शनैः इस प्रथा के विरुद्ध जनमत प्रबल्ध होने लगा श्रीर इन विवाहों को श्रव समाज में पहले की तरह बुरी दृष्टि से नहीं देखा जाता। विधवाश्रों की सहायता करने तथा उनकी दशा सुधारने के लिएदेश में श्रवेक संस्थायें काम कर रही हैं। १८८७ में शशिपद बैनजीं ने इस प्रकार की सर्व प्रथम संस्था कलकत्ता के पास बरहानगर में खोली थी। १८८६ में एक ईसाई स्त्री पंडिता रमा बाई ने बम्बई में हिन्दू विधवाश्रों के लिये शारदा सदन खोला। इस सदन की विधवाश्रों के ईसाई हो जाने से हिन्दू विधवाश्रों की सेवा के लिये श्री कर्वे ने हिन्दू विधवाश्रम की १८६६ में स्थापना की। १६०६ के बाद श्रार्थसमाज ने विधवाश्रम स्थापित किये। उत्तर भारत में इस प्रकार का सब से बड़ा प्रयस्त सर गंगाराम का था। १६१४ में उन्होंने लाहों। में विधवा-विवाह सहायक सभा, की स्थापना की श्रीर इसके बिये लाखों की सम्पत्ति का दान किया। पंजाब, यू०पी० बिहार, सी०पी० के श्रनेक शहरों में इसकी शाखाएं हैं।

मध्ययुग में बाज-विवाह की बुराई श्रवनी चरम सीमा तक जा पहुँची
थी। ऐसे भी उदाहरखों की कमी नहाँ जिनमें दूध पीते
बालिविवाह तथा गर्भाशयस्थ शियुत्रों की शादी तय हो जाती
थी। ब्रह्मसमाज, श्रार्थसमाज श्रीर एक पारसी पत्रकार

बहराम जी मलाबारी ने सर्व प्रथम इस बुराई की श्रोर देश का ध्यान खोंचा। श्रीमलावारी ने १८८० में ग्रानेक हिन्द नेताओं श्रीर सरकारी श्रफसरों की सम्मतियों के साथ इसके विरोध में एक पुर्हिका प्रकाशित की। १८६० में एक बंगाली लड़की फलमणि दासी के बलिदान से देशवासी चाल विवाह की बुराई को तीत्रता से अनुभव करने लगे। ११ वर्ष की अवस्था में पति द्वारा सहवास से फूलमणि की मृत्यु हो गयी और अब पति पर हत्या का श्रमियांग चलाया गया तो उसने श्रानी सफाई में भारतीय दगड विधान की वह धारा पेश की जिसके श्रनुसार विवाहित जीवनमें सहवास के लिये न्यूनतम श्रायु १० वर्ष थो। श्री मजाबारी श्राहि सुधारको ने तथा ईसाईयों ने भारत सरकार पर सहवास श्रायु बढ़ानं तथा बाल-विवाह रोकने के लिये कानून बनाने पर बज़ दिया। भारत सरकार ने जब सहवास वय का १० सं १२ वर्ष करने का प्रस्ताव पास किया तो कट्टर पन्थियों ने उसका घोर विरोध किया। फिर भी १८६१ में यह प्रस्ताव कानून बन गया। देशी राज्यों में बड़ौदा ने सर्व प्रथम १६०१ में बालविवाह विरोधक कानुन द्वारा लड़के लड़कियों के विवाह के लिये न्युनतम आयु क्रमशः १६ छार १२ वर्ष रखी । विटिश भारत में श्री हर विज्ञाम शारदा के प्रयत्न मं १६२६ में बाल-विवाह निषेधक कानून पास हुया इसके यानुभार १८ वर्ष से कम श्रायु के लड़के तथा चौदद वर्ष से कम श्रायु की लड़का का विवाद नहीं हो सकता । बाद में इस कानून में कई संशोधन हुए । शिचा के प्रसार से बाल-विवाह की बुराई शहरों में बहुत घट रही है।

हिन्दू समाज की सब से बड़ी विशेषता जात-पात बताई जातो है।
समूची जाति लगभग तोन हमार वर्गों में विभक्त है
जाति-भेद जिनका खान-पान ग्रीर विवाह ग्रपने ही वर्गों तक
सीमित रहता है। बिटिश शासन के प्रारम्भिक काल में
जाति भेद की व्यवस्था बड़ी कठार थी। एक जाति का व्यक्ति न केवल
खान-पान ग्रीर विवाह के विषय में जातीय बन्धनों में ककड़ा हुआ था किन्तु
वह ग्रपना पंतृक पेशा भी नहीं छोड़ सकताथा, विदेशियों के सम्पर्क से

दूषित होने के भय में विदेश अथवा समुद्र यात्रा भी नहीं कर सकता था। खान-पान में ब्राह्मणों के कुछ ऊंचे वर्ग शुद्ध का इतना अधिक विचार रखते थे कि एक ही उपजाति क ब्यान्त एक दूसर के हाथ का बना भोजन भी नहीं खाते थे। यहीं बात नो कनोजी तेरह चूल्हे आदि कहावतों मे प्रति-विम्बत हुई है। स्वामा विवेकानन्द को इसी पिरिस्थित सं खीस कर कहना पड़ा था कि 'हमारा धर्म रसोई घर में हैं, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन हैं —हमारा सिद्धान्त है मुक्त न छुओ, में पवित्र हूं।'

शिचित व्यक्तियों द्वारा सर्वेषथम खान-पान थ्रं। विदेश यात्रा के बन्धन तोड़े गये। पिछली शती के श्रन्त में कांग्रंग के नाथ होने वाली समाज सुधार परिषदों की समाजित श्रन्त जीताय मीजों के साथ होती था। साधारण जनता में रेलों ने इस विचार को शिथिल करने में बड़ी सहायता की है क्योंकि इन में छुपाछूत द्यार शुद्धि को मर्गदायों का पालन बड़ा किटन था। होटल भी इस में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। भान से सो वर्ष पहिले विदेशयात्रा बड़े साहस का कार्य था। राजा राममोहनराय इंगलेण्ड जाते हुए ख्राप्त साथ बाह्यण रसोइया लेते गये थे ताकि श्रपवित्र विदेशी भोजन से वे धर्म श्रष्ट न हो। विदेश जाने वालों को भारत वापिस श्राने पर बड़ी किटनाइयां उठानी पडती थीं। प्रायश्चित्त से श्रुद्धि न करने पर ये जाति से बहिष्कृत कर दिये जाते थे। किन्तु धारे धीरे शिक्षा के लिये योरोप श्रीर ध्रमरीका जाने वालों की संख्या बढने से यह बन्धन शिथिल होगया।

जाति भेद का सबसे जबर्दस्त बन्धन विवाह विषयक था। आर्यसमाज ने चारों वर्णों को गुणकर्मानुसार मानते हुए इसे तोड़ने पर बहुत बज दिया। इससे समाज को बड़ी हानियां हो रही है, चुनाव का चेत्र संकुचित होने से दहेज बहुत श्रधिक मांगा जाता है, इस लिये या तो विवाह कठिनाई से होते हैं या जड़कियां श्रविवाहित रह जाती हैं अथवा बेमेज विवाह होते हैं। स्व० श्री विट्ठल माई पटेल ने इस दुरवस्थाको दूर करने के लिये १६१७ में एक बिल पेश किया था किन्तु उसका कहर पंथी वर्ग ने इतना विरोध किया कि वह पास न होसका। १६२२ में लाहीर में जात-पात का विरोध करने के लिये जात-पात तोड़ कमण्डल स्थापित हुन्ना। १६३७ में श्रार्यविवाह कानून द्वारा श्रार्यसमाजियों के श्रन्तकतिय विवाहों को वैध बना दिया गया। प्रस्तावित हिन्दू कोड के श्रनुसार हिन्दु श्रां के श्रस ग्रा विवाह जायज़ बनाये जा रहे हैं। श्रन्तक्जिय विवाहों की प्रवृत्ति शनै: शनै: बढ़ रही है।

जाति भेद की श्रंखलायें पश्चिमी शिता, ब्यक्ति स्वतान्त्र्य, समानता पर बल देने वाली उदार विचारधारा तथा रेलों स्नादि के स्नागमन तथा नई श्रार्थिक परिस्थितियों से टूट रहा हैं। पेश का बन्यन जो पहले प्राय: नीची जातियों के साथ था, लगभग समाप्त होरहा है वयों कि श्रपने पुराने पेशों की अपेचा नये कारखानों में काम करने से अधिक आप होती है, दूसरी श्रीर ब्राह्मण श्रादि उच्च न्यों के व्यक्ति श्रार्थिक परिस्थितयों से बाध्य हो कर दर्जी, व्यापारी, दुकानदार बन रहे हैं। समूचे देश में एक कानून लागू होने तथा समानता के सिद्धान्त का पालन होने से भी पुराना जातीय भेट-भाव समाप्त होरहा है। स्वतन्त्रता पाने के बाद यह अनुभव किया जाहा है सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिये जाति भेद को मिटाना श्रानिवार्य है। हाल में ही पुन। में इसी उद्देश्य से जाति।नेर्मू लन नामक संस्था स्थापित हुई है। इसी वर्ष ( १९४१ ) बम्बई में जाति भेद पर कुठाराघात करने बाला एक नया कानून पास हुन्ना है, इसके न्नानुसार जाति बहिष्कार को दरहनीय श्रपराघ बना दिया गया है । सामाजिक चेत्रमें श्राधुनिक भारत के दो बड़े क्रान्तिकारी सुधार हरिजनोद्धार श्रीर महिलाश्रों की श्रारचर्यजनक उन्नति हैं, हिन्दू समाज ने कई सौ वर्ष तक नीच जातियों तथा स्त्रियों के साथ कर व्यवहार श्रीर घोर उत्पीउन किया था पिछते पचास बर्ष में वह उनका प्रायश्चित करने में लगा हुन्ना है, उन्हें मध्य-युगीन हीन स्थिति से बराने के सभी संभावित प्रयत्न किये जारहे हैं।

ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ में नीच जातियों के करोड़ों हिन्दू श्रञ्जूत माने जाते थे, इनके साथ श्रसद्ध श्रोर श्रकथनीय श्रत्याचार होते हरिजनोद्धार थे। दिच्च में यह प्रथा उग्रतम रूप में थी। वहां उच्च जातियां नीच जातियों के स्पर्श ही महीं, छाया तक से अवित्र हो जाती थीं। कोचीन की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बाह्यण नायर के स्वर्श से दूषित समके जाते थे किन्तु कम्मजन (राज, बढ़ ई, जुदार, चमार) ब्राह्मणों को २४ फी० की दूरी से अपिवत्र कर देता था, ताड़ी निकाजने वाला ४६ फी० से, चेरमन कृषक ४८ फी० से, और परेमन (गोमांस भच्चक परिहा) ६४ फी० से। यह सन्तोष की बात थी कि इससे पुरानी रिपोर्टी में परिहा ७२ फी० की दूरी से अपिवित्र करने वाला माना गया है। अभागे अञ्चत शहरों से बाहर रहते थे, मन्दिरों में इनका प्रवेश वर्जित था क्योंकि सब भक्तों का उद्धार करने वाले देवता भी इनके दर्शन से दूषित हो जाते थे। ये कुओं से पानो नहीं भर सकते थे, हस्पताजों और पाठशाजाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। उच्च वर्ग के बेगार श्रादि के श्रत्याचार सहते हुए बड़े दुःख से अपने नारकीय जीवन की घड़ियां गिनते थे।

इनके उद्धार की श्रोर सबसे पहले श्रार्य समाज ने ध्यान दिया।
१८०६-७७ में हमारे देश में भयंकर दुर्भिच पड़ा। देहातों में हजारों श्रस्पृश्य बुरी
तरह मरने खगे। इस समय ईसाइयों ने सहायता कार्य का संगठन किया।
१८८० से दिलत जातियां बड़ी संख्या में ईसाई होने बगीं। श्रायंसमाज ने
इस खतरे को श्रनुभव किया श्रीर उनके उद्धार का बहुत यस्न किया। शहरू के बाद
से महारमा गांधी के नेतृस्व में कांग्रेस ने श्रस्पृश्यता निवारण को रचनारमक
कार्यक्रम का श्रंग बना लिया। हरिजन के मन्दिर प्रवेश के बिए कानून बना।
१६३२ में नवीन शासन योजना बनाते हुए ब्रिटिश श्रधिकारियों ने निर्वाचन
के लिये जब श्रस्तुतों को हिन्दुश्रों से श्रवण रखने का यस्न किया तो महारमा
गान्धी ने पूना में श्रमशन कर इसका विरोध किया। श्रीर उनकी बात स्वीकार
कर जी गई। इसी समय उन्होंने श्रस्तुतों को हरिजन का नाम दिया श्रीर
उनकी दशा सुधारने के जिये दशिजन सेवक संघ, श्रीर हरिजन पन्न की स्थापना
की, हरिजनोद्धार के लिये देश का दौर। किया।

११३७ में कांग्रेसी सरकारों के स्थापित हो जाने के बाद हरिजनों की उन्नति, शिचा तथा सामाजिक बाधाओं को दूर करने की ग्रोर ग्राधिक ध्यान दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा विशेषतः

भारत स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेसी मंत्रिमन्डलों ने परिगणित एवं दिनत जातियों के उत्थान के जिये पूरा प्रयत्न किया है। प्राय: सभी प्रान्तों में असमर्थता निवारक कानून पास हो चुके हैं। इनके अनुसार अस्टरयता कानुनी तौर से दरहनीय अपराध बना दिया गया है । हरिजन श्रव तक पुरानी सामाजिक प्रथा के श्रनुसार सार्वजनिक कुंत्रों, जलाशयों, मन्दिरों; शिन्हा संस्थात्रों का त्रछत होने से उपयोग नहीं कर सकते थे अस्पृश्यता के कारण होटलों में भोजन करने तथा श्रनेक स्थानों पर डोला पालकी श्रादि सवारियों पर बैडने का अधिकार नहीं रखते थे। नये कानून द्वारा अछतों को ऊंची जातियों के बराबर सममते हुए उप 4 क सभी सामाजिक प्रतिबंध अबैध एवं दराडयोग्य श्रपराध बना दिये गये हैं। शिक्षा की दृष्टि से हरिजन जातियां बहुत पिछुडीं हुई हैं। उनमें शिक्षा प्रसार का गिशेष यत्न किया जा रहा है हरिजन विद्यार्थिय। के लिए शिज्ञण संस्थाओं में पर्याप्त स्थान सुरज्ञित रखे जाते हैं. उनके जिये प्रथम श्रेणी से विश्वविद्यालय की उच्चतम कचा तक नि: श्रल्क शिचा पाने की व्यवस्था है सरकारी होस्टलों में रहने की विशेष सुविधार्ये हैं, छात्र वास के सभी खर्चे माफ हैं। सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत स्थान उनके लिए सुरचित हैं इब पदों पर नियुक्ति के लिए नियत श्राय में दन्हें तीन वर्ष की छूट है। व्यवस्थापिका सभाश्रों में उनके स्थान सु-रचित हैं तथा प्रांतीय व केद्रीय सभी मन्त्रिमन्डलों में शरपृश्यों के प्रतिनिधि हैं। केन्द्रीय सरकार में दो मन्त्री हरिजन हैं। वह दिन दूर नहीं जब हिन्दू समाज से श्रस्पृश्यता का कलंक बिल्कल मिट जायगा।

पिछ्जी सदी में हरिजनों के श्रितिरिक्त समाज में स्त्रियों की इशा भी
श्रत्यन्त शोचनीय श्रौर गिरी हुई थी। नारियों को
स्त्रियों का समाज में श्रत्यन्त तिरस्कार की दृष्टि भे देखा जाता था,
उत्थान उन्हें पैर की जूती समन्ता जाता था। म्त्रीसमाज शिचा
से वंचित एवं जान बूम, कर पर्दे में रखा जाता था।
पुरुषों की श्रपेचा उनके दाम्पत्य एवं साम्पत्तिक श्रिष्ठकार नाममात्र को
ही थे। पिछले पचास वर्ष में इस स्थिति में श्रामृत्व परिवर्तन श्रा गया,
है। हमारे देश की नारियों में श्रसाधारण जागृति हुई है श्रौर उन्होंने सभी

चंत्रों में पुरुषों के समान श्रिधिकार श्रीर स्थिति प्राप्त कर ली है।

पिछली शती में स्त्रियों के उत्थान का श्री गरोश स्त्री शिचा से हुआ। ईसाई मिशनरियों ने ईसाइयत के प्रचार की दृष्टि से इसे प्रारम्भ किया। बंगाल में बाह्मसमाज तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्त्री शिचा के लिये बड़ा यत्न किया । १८६० के बाद स श्रार्यंसमात्र ने उत्तर भारत में विशेषतः पंजाब में इस कार्य को बड़े जोर शोर से किया तथा साथ ही पर्दे की कुरीति के विरुद्ध भी ग्रान्दांलन किया। स्त्रियों में शिचा का प्रसार होने से बदी जागृति हुई। वे भी अपने राजनैतिक श्रधिकारों की माँग करने लगीं। १८ दिसम्बर १६१७ को भारतीय स्त्रियों के प्रतिनिधि मण्डल ने पहली बार भारतगन्त्री माएटेग्यू से मदास में मताधिकार की मांग की किन्तु १६१८ में माएटेंग्य चेम्सकोर्ड रिफार्म स्कीम में स्त्रियों के मताधिकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इस पर भारतीय स्त्रियों ने इराके लिये घोर म्रान्दोलन किया म्रोर नारियों का एक प्रतिनिधि मएरल पालिया-मैंग्ट के सदस्यों से यह मांग मनवाने विलायत भी गया। १९१६ के शासन विधान के ग्रनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों को नारियों की बोटर बनाने का श्रधिकार दे दिया गया। इसके श्रनुसार सब से पहले मद्रास ने १६२६ में स्त्रियों को व्यवस्थानिका परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया और हो वर्ष में लगभग सभी शान्तों में स्त्रियां निर्वाचक बन गयां। यूरोप में नारियों को जो श्रधिकार घोर संघर्ष के बाद प्राप्त हुन्ना, वह भारतीय स्त्रियों को त्रक्प प्रयास से श्रीर फ्रांस श्रादि कई देशों की स्त्रियों से पहले मिल गया।

यही दशा सामाजिक श्रीर कानुनी श्रष्टिकारों को भी है। १६२० के बाद स्त्रियों ने राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संवर्ष में भी बहुत भाग बिया। उनमें शिचा श्रीर जागृति बद रही थी। १६२६ में श्रीमती मार्गरेट कजिन्स ने मिहिलाश्रों के संगठन का प्रयास किया, फलस्वरूप श्राखिल भारतीय महिला प्रिषद् की स्थापना हुई। इसका पहला श्रिधवेशन जनवरी १६२६ में पूना में हुशा। यह शिचित महिलाश्रों का प्रधान संगठन है श्रीर पिछली दो दशाबिद्यों में भारतीय नारियों पर लगे प्रतिबन्धों श्रीर ं कानुंन

श्रापने शासम विधान में स्पष्ट रूप से स्त्रियों छौर पुरुषों के श्राधिकार समान माने हैं किन्तु गतवर्ष ११४८ केन्द्रीय सरकार ने भारतीय शास्त्र (श्राई • ए • एस • ) की प्रतियोगिता परीचाओं में नारियों को भी बैठने का श्रिधिकार दे कर उक्त घोषणा को कियारमक रूप प्रदान किया है। यह श्रिधिकार भी श्रभी तक स्त्रियों को बहुत कम परिचमी देशों में प्राप्त है।

नारियों को पुरुषों के तुल्य कानूनी श्रधिकार देने का सबसे बड़ा श्रीर क्रान्तिकारी परिवर्त्तन हिन्दू कोड है। इसका प्रस्तावित

हिन्दू कोड रूप झः भागों में विभक्त है। इसमें उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, भरण, पोषण, नाबालिगी, संरच्या श्रीर दत्तकपुत्र

महरा के विस्तृत नियम हैं। इनमें कई व्यवस्थायें विशेष महत्वपूर्ण हैं। नारियों को श्रव तक साम्पतिक श्रधिकार बहुत कम थे । किन्तु हिन्दू कोड के श्रनुसार श्रव वे कन्या के रूप में वे पिता की सम्पत्ति में से श्रपना हिस्सा ले सकेंगी, विधवाश्रों को श्रवनी सम्पत्ति पर पूर्ण श्रधिकार होगा । श्रबतक काननी तौर से हिन्द पुरुषों के बह विवाह पर कोई प्रतिबंध न था ( महास. बबई की व्ययस्थापिका परिषरें पहले ही इसे गैर कानूनी बना चुकी हैं/ हिन्द कोड द्वारा एक पश्नी के रहते हुए दूसरी शादी द्यडनीय अपराध बना दिया गया है। विवाह दो प्रकार के होंगे-धार्मिक यथा दीवानी (सिविज ) असवर्ण विवाह वैध माने जायेंगे। कुछ विशेष अवस्थाओं में स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से तलाक को श्रधिकार दिया गया है। हिन्दू कोड पास हो जाने से स्त्री पुरुषों के कानूनी श्रधिकारों में कोई वैषम्य नहीं कहेगा, श्रद तक दिन्दू नारी जिन श्रन्याय पूर्ण सामाजिक प्रतिबंधों की बेड़ियों में से बंधी हुई थीं, उनसे मुक्त हैं जायगा हिन्दू कोड पास होने से पहले ही नारियों की दुर्दशा सुधारने के लिए केन्द्रीय तथा प्रांतीय धारा सभाश्रों ने कई उपयोगी कानून पास किये हैं। विवाहित हिन्दू स्त्री की शोचनीय दशा सुधारने के बिये १६४६ में भारत सरकार ने उसके पृथक निवास और भरण पोषण का कानून बनाया है इसी वर्ष सगोत्र विवाहों को भी वैध स्वीकार किया गया। बह विवाह बिरोधी एवं तलाक की श्रनुमति देने वाले कानून बंबई तथा मद्रास ने बना हिंचे हैं तथा भ्रम्य प्रान्तों में इस प्रकार के बिल विचाराधीन हैं।

उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण समाज सुधारों के श्रितिरिक्त मादक दृष्य निषेध की श्रोर भी कांग्रेंसी सरकारों ने बहुत ध्यान दिया है। देवदासियों के सुधार, मन्दिरों की सम्पत्ति के उचित उपयोग, बेमेल विवाह श्रादि कुप्रथाश्रों के विरोध, दहेज की बुराई तथा शादी का खर्च कम करने का भी श्रान्दोलन होरहा है। श्राशा है, स्वतन्त्र भारत में कुछ दशाब्दियों में श्रिधकांश सामाजिक कुरीतियों का श्रन्त हो जायगा।

## साहित्यिक जागृति

श्राधुनिक काल में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति के साथ माहित्यिक जागृति भी हुई। श्रंग्रेजों द्वारा संस्कृत के श्रध्ययन से भारत विषयक श्रध्ययन का उदय हुआ जिसमें हमें श्रपनं देश के लुश्च गौरव श्रौर भतीत इतिहास का प्रामाणिक परिचय मिला, श्रंग्रेजो शिला के प्रसार श्रौर छानेखानों क माध्यम से भारत का बौद्धिक जागरण प्रारम्भ हुआ श्रौर इसका सबसे बहा श्रौर विलच्ण परिणाम प्रान्तीय भाषाश्रों के साहित्य का विकान है।

१६वीं० शती के श्रन्तिम चरण में ब्रिटिश शासकों को शासन प्रबच्य के लिये भारतीय नाषाश्रो का ज्ञान पाने की श्रावश्यकता भारत विपयक श्रनुभव हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने संस्कृत एवं श्रर्श्वा की श्राध्ययन का शिज्ञा के लिये बनारस में संस्कृत कालेज श्रौर कलकत्ता प्रारम्भ में श्रर्थी मदरसे की स्थापना की, उसके प्रोत्पाहन से संस्कृत सीखने वाला पहला श्रंप्रज चाल्पे विलिकन्स था किन्तु भारत विषयक श्रध्ययन की नींव रखने वाला तथा संस्कृत का महत्त्व भाति श्रनुभव करने वाला व्यक्ति सर विलियम जोन्म (१७४६ — १७८६) था। ये १७८३ ई० में सुर्याम कोर्ट का जज बन कर भारत श्राये थे श्रौर १७८४ में इन्होंने पौरस्त्य वाङमय श्रीर ज्ञान विज्ञान की शोध के लिये बंगाल एशियाटिक सोसायटी की स्थारना की। इन्होंने सर्व प्रथम विद्वानों का ध्यान इस श्रोर खींचा कि योरोप की पुरानी साहित्यिक भाषाश्रों—यूनानी तथा लेटिन की तथा ईरान की पुरानी ज़न्द का संस्कृत से घनिष्ठ संबन्ध है, ये सब एक मूल से शादुभू त भाषायें हैं। बाद में

इन्हीं भाषात्रों के तुलनात्मक अध्ययन से योरोप में तुलनात्मक भाषा शास्त्र की नींव पड़ी। इसी से यह भी ज्ञात हुआ है कि इन्हें बोलने वाली जातियों के धर्म कर्म, देवगाथाओं, प्रथाओं, से संस्थाओं में भी बड़ा सांदश्य था, यो आर्य जाति की पता लगा। योरोपीय विद्वानीं द्वारा संस्कृत की खोज विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में कोलम्बस द्वारा श्रमरीका की खोज जैसा ही महस्व रखती है।

जोन्स ने पुराणों के चन्द्रगुप्त तथा यूनानी खेखकों के सेंग्ड़ाकोइस की श्रभिन्नता मान कर, प्राचीन भारत के तिथिकम की आधारशिला रखी। १७८१ ई० से पुराने अभिलेख पढ़ने की आंर विद्वानों का ध्यान गया। पहले गुप्त-युग तक की लिपि पदी गर्या श्रीर बाद में १८३७ तक प्रिन्सेय नै यूनानी सिक्कों की सहायता से मार्य-युग की ब्राह्मी लिपि पढ़ली। इन सिकों के एक ग्रोर यनानी लेख थे ग्रौर दुसरी श्रोर उन्हीं के प्राकृत श्रन्वाद। युनानी की मदद से प्राकृत लेख पढ़े जाने से पुराने श्रमिलेख पदना श्वासान होगया। कनिंघम ने भरहत, सांची श्रादि स्थानों की ख़दाई करायी। कंनिंग के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, सारे देश का पुरातत्वीय निरीच्या किया जाने लगा और उसकी रिपोर्टे प्रकाशित हुई। कर्जन के समय प्राचीन इमारतों का संरच्या कानून बना तथा उत्खनन की श्रोर श्रधिक ध्यान दिया 'गया । उस समय सं पुरातत्त्व विभाग ने, तत्त्वशिलाः नाजन्दा, मोहेञ्जोदको ( सिन्ध ), हद्दपा (पंजाब ), पहाइपुर, सांची सारनाथ नागाजु नी कोंडा स्रादि प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों की ख़दाई करायी। इससे भारत के प्राचीन इतिहास का पुनरुद्धार हुआ। इस कार्य में प्रश्नदर्शक अंग्रेज थे, भारत अपने गौरव पूर्ण श्रतीत पर प्रकाश डालने वाले इन विद्वानों का सदैव ऋणी रहेगा। यह प्रसन्नता की बात है कि श्रव भारतीय विद्वान श्रीर सस्यायें इतिहास की खोज श्रीर संशोधन कार्य में श्राप्रसर होरही हैं।

बिटिश शासन की स्थापना के समय शिचित एवं सुसंस्कृत भारतीय भरबी तथा संस्कृत का श्रध्ययन करते थे, हिन्दो, बंगजा, प्रान्तीय गुजराती, मराठी, ढदू, तामिल, तेलगू बहुत काल से भाषात्रों का लोकप्रचलित थीं किन्तु इनमें उस समय पद्यारमक विकास साहित्य—वीर, श्रंगार रस और भिक्तिरस की कवितार्ये

तथा महाकाव्य ही थे। ब्रिटिश् काल में श्रनेक कारगों से लोकभाषाओं में गद्यसाहित्य का निर्माण तथा इनका श्रसाधारण उत्कर्ष हुआ। ईसाई पादरियों ने बाइबल का संदेश जनता तक पहुँचाने के लिये लोकभाषाओं की उन्नति की श्रोर घ्यान दिया, सिरामपुर के बैप्टिस्ट मिशनरी इस कार्य में श्रमणी थे। इन्होंने सबसे पहले बंगला हिन्दी श्रादि लोक भाषाओं के टाइप बनाये, छापेखाने स्थापित किये, इनका पुर्ण ज्ञान पाने के लिये ध्याकरण और शब्द कोष बनाये। प्रायःसभी प्रान्तीय भाषाओं के पहले ध्याकरण बीर शब्द कोष बनाये। प्रायःसभी प्रान्तीय भाषाओं के पहले ध्याकरण लेखक ईसाई पादरी हैं। पुरानी सुविकसित लोक भाषाओं के श्रतिरिक्त इन्होंने छोटी और श्रविकसित भाषाओं को भी ईसाइयत के प्रचार के लिये श्रपनाया, उनका स्वरूप निश्चित किया और उसमें साहित्य बनाया। धन्य श्रनेक दृष्टियों से ईसाई प्रचारकों का कार्य सराहनीय नहीं रहा, किन्तु लोकसाहित्य के निर्माण द्वारा उन्होंने भारत की श्रमूख्य सेवा की है।

प्रांन्तीय भाषायें देर तक श्रंग्रेजी के प्रभाव से दबी रही किन्तु राष्ट्रीय जागरण श्रौर पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से जोक भाषाओं को बदा उत्ते जन दिवा है पिछले सी वर्षों में साहित्य की विविध शाखाओं उपन्यास, नाटक, निबंध किवता में सभी प्रान्तीय भाषाश्रों के साहित्यों मे उत्कृष्ट रचनायें जिली गई हैं बंगजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, माइकेज मधुसूदनदत्त बंकिम चन्द्र चटजीं, रवीन्द्र नाथ ठाकुर तथा शरच्चन्द चटजीं की श्रमूल्य कृतियों से समृद्र हुई है। हिंदी के उत्थान श्रीर उन्नति में जल्लूजाल, सदबन्मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रमचन्द्र श्राद्र जेखकों तथा काशी नागर। प्रचारिणी, हिन्दी साहित्य संमेजन श्रादि संस्थाओं ने बहुत सहयोग दिया। उद् सात बादशाहों की श्रवनित श्रवस्था में खूब उन्नति परिष्कृत एवं परिमार्जित हुई। ददं, सीदा, गाजिब श्रौर ज़ोक ने इसे चमका दिया। श्रम्व से से श्रदाजती भाषा हो जाने के बाद उत्तरो भारत में उद् का

प्रचार बहुत बढ़ा सर सब्यद श्रहमद, श्राजाद तथा इकबाल प्रभृति ब्रिद्धानी ने तथा श्रजीगढ़ मुस्लिम थिशव-विद्याज्य हैदराबाद की छस्मानियां यूनिवा-सिटी और श्रंजुमन-तरकी-ए-उद् श्रादि संस्थाश्रों ने उद् के साहित्य की बहत उस्नि किया है। मराठीं साहित्य की यह विशेषता थी कि ब्रिटिश शासन से पहले उसमें काफी गद्य था. वह उन इनी गिनीं भाषात्रों में है जिनका बाल्यकाल पद्य में नहीं किंतु गद्य में बीता है । श्रंप्रोज पादरियों के कोषों तथा व्याकरणों से मराठो का नया रूप प्राचीन परम्परा से श्रलग होने लगा। श्री विष्णुशास्त्री चिपलगाकर ने श्रपनी निबन्धमाला में इस श्रंग्रेजी श्रवतार' (रूप) की खुब खबर ली श्रीर मराठी साहित्य में नवयुग प्रारम्भ किया । विष्णुभावे, रामगणेश घटकरी, केशवसुत, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे, हरनारायण आप्टे तथा लोकमान्य तिजक ने मराठो साहित्य के विविध श्रंगों को समृद्ध किया। गुजराती में श्राधुनिक साहित्य श्रं ग्रेजी शिचा के साथ प्रारम्भ हुआ, १८४८ में फार्क् द्वारा 'गुजरात बर्ना स्यूलर सौसायटी की स्थापना द्वारा इप साहित्य की उस्रति के लिए संगठित प्रयस्न होने लगा. द लपित राम श्रीर नन्दशंकर के साथ वर्तमान साहित्य का श्री गंगेश होता है। रखछोड़ भाई उदय राम, नवशंकर तुल ना शंकर, गोवर्धन राम त्रिपाठी कन्हैया जाज माणिक जाज मुन्शी, महादेव देमाई, तथा महात्मा गांधी श्रादि की रचनाओं से इस सादित्य की विविध शाखात्रों की उन्नति हुई है। तामिल में श्राधुनिक गद्य का प्रारम्भ वीर्य मुनि तथ. श्रह्मुगनाव खर ने किया । महमाहिम चक्रवर्तीराजगोधालचारियर की कृतियों स तामिल समृद्ध हुई तेलुगू के उन्नायकों मे चिन्तय सुरि तथा व रेशिलिंगम् उल्लेखनीय है श्राधुनिक श्रासामी साहित्य ज़ोनाकी नामक मासिक पत्रिका के प्रकाशन १८६६ से श्रारम्भ हन्ना । इसके सम्बादकों- खदमीनाथ बरुत्रा , चन्द्रकुमार तथा हेंम-चन्द्र गोस्थामी ने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में रचनायें जिली श्रीर इनके बाद कमल कान्त, निल्तीबाला बिरंनि क्रमार बरुधा धादि लेखकों ने इस साहि-त्य को उन्नति किया। वर्तमान उडिया साहत्य को समृद्ध बनाने का श्रीय राधानाथ राय, फकीर मोहन सेनापात श्रीर मधुसूदन श्रादि सांहत्य्कारों को है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक भाषाओं का स्वर्णेयुग श्रारम्भ हुत्रा है। राज्य भाषा श्रंग्रे जी होने से इनके विकास में बढ़ी बाधा थी। विधान परिषद ने हिंदी को राष्ट्र-भाषा स्वीकार कर लिया है; यह संयुक्त प्रान्त, विदार मध्यप्रान्त, मध्य भारत, राजस्थान की राजभाषा पहले ही थी। राजभाषा होने से हिन्दी का भविष्य श्रत्यंत उज्जवलों है।

## वैज्ञानिक उन्नति

छटी शु तक वैज्ञानिक चेत्र में भारत मंसार का नेता था। पहले यह धनाया जा चुका है कि मध्य-युग में किन कारणों से स्वतन्त्र वैज्ञानिक श्चनुसन्धान बन्द हो गया। १२०० वर्षकी मोहनिद्धा के बाद ब्रिटिश शासन स्थापित होने पर जब भारत में नवजागरण हत्रा तो राम मोहनराय श्रादि नेतायों ने यह अनुभव किया कि पश्चिम की श्रभूतपूर्व उन्नति का एक प्रधान कारण विज्ञान की उन्नति है, भारतीयों को वैज्ञानिक विषयों की शिचा दी जानी चाहिये। प्रारम्भ में परकार की श्रोरसे केवल चिकित्माशास्त्र तथा सिविल इंजीनियरिंग के श्रध्यापन को व्यवस्था थी। १८५८ से १६०७ तक शासकों ने भौतिक-शास्त्र, रसायन श्रादि के अध्यापन की त्रोर कोई ध्यान नहीं दिया. बिश्वविद्यालयों में उच्च वैज्ञानिक विषयी के शिच्च तथा परीच्णों का कोई प्रवन्ध नहीं था। मदेन्द्रलाल सरकार द्वारा १८७६ में संस्थापित 'बैज्ञानिक ग्रध्ययन की भारतीय परिषद्' जैसी इनी गिनी संस्थायें बैजानिक शिच्या श्रीर शोध का कार्य कर रही थीं। भारतीय वैज्ञानिकों को गाउय या विश्वविद्यालयों की श्रीर से न श्रध्ययन की सुविधारों थीं श्रीर न कोई प्रोत्माहन । इस निराशापूर्ण वातावरण में जब जगदीश चन्द्र वसू ने १८७ में भातिक विज्ञान विषयक खोजी से योरोपियन विदानों को ब्राध्वयंचिकत किया तो भारतीयों में यह ब्राह्म विश्वास जागृत हुआ कि वैज्ञानिक ज्ञंत्र पर भोरोपियनों का ही एकाधिकार नहीं है। १६०२ में श्री वस् के पेड पंधा में जीव विषयक श्रन्वेषण योरीप में सान्यं हुए, इसी वर्षे प्रफुल तचनद् राथं का 'हिन्दू रसायन का इतिहास' प्रकाशित हुआ जिसवे परिवम को भारतीयों की प्राचीन रामायनिक उन्नति

का ज्ञान हुन्रा। इसी माल कलंकत्ता विश्वविद्यालयं ने वैज्ञानिक विषयों की स्नातक परीजा (बी॰एम॰सी॰) तथा १६०८ में वाचस्पति (एम॰ एस॰ सी॰) की शिच्न का प्रबन्ध किया। स्वदेशी न्नान्दोलन के समय १६०६ ई॰ में बंगाल में स्थापित जातीय शिच्चा परिषद् ने वैज्ञानिक न्नीर न्नारवान जी शाचा की न्नीर विशेष ध्यान दिया। १६९३ में श्री जमशेर नसरवान जी ताता के पुत्रों सर दोराब जो क्ष्या सर रतन जी ताता के उदार दान से भौतिकशास्त्र तथा रसायन न्नादि विषयों के स्नातकोत्तर न्नानुपन्धान कार्य के लिये बंग्लोर में 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट न्नाफ साइन्स' की स्थापना हुई। १६९४ में तारकनाथ पिलत न्नीर राशविहारी घोष के उदार दान तथा न्नानुपति हुन्नी के प्रयत्न से कलंकता विश्वविद्यालय में प्रथम् विज्ञान को नेन स्थापित हुन्ना। शनैः शनैः न्नान सभी विश्वविद्यालय में प्रथम् विज्ञान की जंची शिचा दी जाने लगी तथा न्नानुसन्धान की व्ययस्था हुई।

प्रथम विश्वपुद्ध तक भारत में वैज्ञानिक शिज्ञण की गहरी नींव पड चुकी थी, द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३१ - ४५) में उसके प्रत्यच परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे। इस बीच में श्रीनिवास रामानुजम् (१६१८) श्री जगदीशचन्द्र बोस (१६२०) श्री चन्द्रशेखर वेंकट रमण १६३०) श्री मेघनाथ साद्वा (१९३१) तथा श्री बारबल माहनी विविध वैज्ञानिक चेत्रों में श्रवनी मौलिक खोजों से रायल सोमायटी के सदस्य होने का ब्रिटिश साम्राज्य में उच्चतम वैज्ञानिक सम्मान पा चुके थे। श्रीरमण वैज्ञानिक खोजों पर नोबल प्राइज (१६३६) जीतने वाते पहिले भारतीय थे। द्वितीय विश्वयुद्ध को त्रावश्यकतात्रों के कारण भारत में वैज्ञानिक श्रनुमन्धान ने बड़ी प्रगति की । १९४० में भारत सरकार ने 'बैज्ञानिक तथा श्रीद्योगिक श्रनुसन्धान की परिषद्' स्थापित की श्रांर युद्धकालीन श्रावश्य तात्रों को दृष्टि में रखते हुए तिज्ञान तथा उद्याग को लगभग सभी शाखात्रों के सम्बन्ध में बोस श्रनुसन्धान समितियां मिनन्न विश्वविद्यालयों तथा बंज्ञानिक संस्थाओं में खोज का कार्य करने लगीं। इन समितियों ने रेडियो, रामायनिक रंगों, प्लास्टिक तथा उद्योगों मे सम्बन्ध रखने वाली विविध प्रक्षेत्र ग्रीं क सम्बन्ध में काफी कार्यकिया है। युद्ध के दिनों में पांच भारतीय वैज्ञानिकों श्री कृष्यान (१६४०), भाभा (१६४१), शान्ति स्वरूप भटनागर (१६४३), चन्द्रशेखर (१६४४) तथा महाबानवीस (१६४५) को श्रपनी मौत्विक खोजों के कारण रायब सोसायटी का सदस्य बनाया गया है।

स्वतन्त्रता पाने के बाद भारत ने उपनिषदों के 'विज्ञानं ब्रह्म' (विज्ञान ही बहा है) पर श्रास्था रखते हुए तथा विज्ञान को भौतिक उन्नति का मुख मानते हुए वैज्ञानिक श्रनुसन्धान की श्रोर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानसन्त्री श्री जवाहरलाल ने अपनी अध्यक्ता में वैज्ञानिक श्रनुसन्धान के लिये गत वर्ष (१६४८) एक पृथक विभाग खोला है श्रीर एक वैज्ञानिक परामशंदात्री परिषद् स्थापित की है। श्राणुशक्ति की खोज के लिये भारत सरकार ने एक विशेष बोर्ड बनाया है। वैज्ञानिक व श्रीद्योगिक श्रनुसन्धान परिषद की देख रेख में सात 'राष्ट्रीय श्रनुसन्धानशालाग्रों' की स्थापना का श्रायोजन हो रहा है। इनमें से पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दिल्खी की रा० भौतिक शास्त्रीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातु-शोधनशाला, धनबाद की राष्ट्रीय ईन्धन श्रनुसन्धानशाला तथा देहली की केन्द्रोय शीशा व चीनी के बर्तनों की श्रनुसन्धानशालाश्रों का निर्माण श्वारम्भ हो चुका है। सङ्क श्रनुसन्धानशाला दिल्ली में तथा केन्द्रीय भवननिर्माण श्रनुबन्धानशाला रूड्की में बनेगी। इनके श्रविरिक्त सात भ्रन्य केन्द्रीय प्रयोगशालायें भी वैज्ञानिक शोध के लिये स्थापित होंगी । वैज्ञानिक श्रनुसन्धान में श्रनुराग की वृद्धि देश के उज्ज्वल भविष्य का सचक है।

## ललित कलायें

ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक काल में शासकों की उपेचा तथा शिचितों पर पश्चिमी कला की चकाचौंध का गहरा श्रसर होने से भारतीय लिलत-कलामों की दशा श्रस्यन्त शोचनाय थी। मुगल बादशाहों की संरचकता में कलामों की बढ़ी उन्नति हुई थी, उनके पतन के बाद कलाकारों को देशी राजान्त्रों का प्रोत्साहन मिला किन्तु ये भी धारे र विजायती वस्तुमों को पसन्द करने लगे, जनता सस्ती और तड़क भड़क वाली विदेशी वस्तुओं के मुलावे में पड़ गयी। भारतीय कलाओं के नष्ट होने की नौबत आ गयी किन्तु इसी समय राष्ट्रीय जागृति का आरम्भ होने से भारतीयों का ध्यान कलाओं की ओर भी गया। भारत सरकार ने कलकता, बम्बई, मदास तथा लाहौर में कलाविद्यालंब (श्राट स्कूल) खोले और भारतीय कलाओं का पुनरुजीवन प्रारम्भ हुआ। इसे प्रारम्भ करने का अय कलकता के सरकारी कला विद्यालय के पिन्सिपख श्री हैवल तथा खां आनन्दकुमार स्वामी को है। इनकी रचनाओं द्वारा भारतीयों को सर्व प्रथम अपनी प्राचीन कलाओं के मर्म और महत्त्व का परिचय मिला, और उनमें आरमविश्वास उत्पन्न हुआ। १६ वीं शती में भारतीय कलाकारों की प्रतिभा पारचात्य शैली के सामने पराभृत सी थी, धर्तमान शती के प्रारम्भ से उसने अपने स्वरूप और गौरव को पहिचाना तथा प्राचीन पर परा से प्रेरणा पाकर नई शैली का विकास किया। इसका सर्वोत्तम उदाहरण चित्र कला है।

पिछली शा के अन्त में रिवियमी नामक केरल चित्रकार ने पिरचमी शैली में भारतीय कल्पनाओं को प्रकट करना चाहा, पर उसकी रचनायें भही हुईं। इस शती की पहली दशाब्दी में हैवल ने प्राचीन भारतीय चित्रकला के पुनरुज्जीवन पर बल दिया, १६०३—४ में श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नई चित्रणशैली का विकास किया जो विदेशी शैलियों की अनेक बातें अपना लेने के बावजूद भी पूरी तरह भारतीय हैं। यह पूर्व और पश्चिम की कलाओं का सुन्दर सम्मिश्रण है। अवनीन्द्र के शिष्यों में नन्दलाल वसु सब से अधिक प्रसिद्ध हैं। वर्त्तमान काल के अन्य चित्रकारों में असितकुमार हल्दार, जैमिन राय, देवीप्रसाद राय बौधरी, रहमान चगताई, जैनुल्ज्ञाबदीन विशेष उल्लेखनीय हैं) मूर्तिकला में भी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्राचीन परम्परा को पुनसक्जीवित किया। इस क्षेत्र में उनके प्रधान शिष्य देवीप्रसाद राय चौधरी हैं। भारत की आधुनिक बास्तुकला में दो प्रधान शैलियां हैं—(१) देसी कारीगरों द्वारा बनाये गये भवन—ये प्रधान रूप से राजपुताना में हैं। (२) पश्चिमी शैली पर बनी इमारतें—ब्रिटिश सरकार ने भारत की प्राचीन वास्तु परम्परा का कोई ध्यान

न रखते हुए देश में पश्चिमी हम की हजारों इमारतें बनवायीं। अब पुरानी वास्तु कला की श्रोर कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। श्रन्य कलाश्रों की मांति संगीत का भी पुनरुजीवन हुश्रा श्रीर इसका श्रेय स्व० विष्णु दिगम्बर तथा भरतखरें को है। कलकत्ता, वम्बई, पूना, बड़ीदा श्रादि बड़े नगरों में भारतीय संगीत श्रीर वाद्यों की शिद्या के लिये गन्धर्व विद्यालय खुल गये हैं। नृत्य कला में भी पुरानी शैलियों का उद्धार हो रहा है। उद्यशकर रामगोपाल, रुक्मिसी देवी श्रीर मेनका ने विदेशों में भारतीय नृत्य के गौरव को बढ़ाया है। भरतनात्र्य कथाकाली, मिणपुरी श्रादि नृत्य इस समय भारत में लोकप्रिय हो रहे हैं। शान्ति निकेतन, केरल कला मन्दिर, कलानेत्र जैसी संस्थार्य भारतीय नृत्य कला के पुनरुजीवन में सहयोग दे रही हैं।

पिछले सौ वर्ष में हमारे देश में युगान्तर हुआ है। इसका श्री गर्णेश तब हुआ, जब हमने ज्ञान और प्रकाश के लिये अपना संह पूर्व से पश्चिम की श्रोर मोड़ा । पश्चिमी शिचा, उपसंहार श्रीर विचारधारा से प्रभावित भारतीयों ने देश में सर्वा गीण सुधार की ज्योति को जगाया, श्रन्धविश्वास श्रीर श्रद्धा का स्थान बुद्धि श्रीर तर्क ने प्रहण किया, उदारता श्रीर स्वतंत्र विचार कहरता श्रीर शास्त्र-बाद पर बिजयी होने लगे। धार्मिक श्रीर सामाजिक रूढियों की बेडियों से भारत मुक्त होने लगा। सतीप्रथा, बालवध श्रादि क्रशीतियों की श्रन्तयेष्टि हुई, जातिसेद का दुर्ग धाराशायी होरहा है, श्रस्पृश्यता का जनाज़ा निकल रहा है। पश्चिम की समानता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता की विचारधारात्रीं ने हमारे देश पर गहरा प्रमाव डाला है। विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत नवीन शासन विधान पर इसकी स्पष्ट छाया है। पश्चिम में हए वैज्ञानिक श्राविष्कारों श्रोर यन्त्रों को प्रहण द्वारा भारत के भूतल एवं श्रार्थिक श्रीर सामाजिक जीवन का कायापलट हो रहा है। एरिचम की भौतिक उन्नति के कारण भारत उससे पराभूत है। राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्रता पालेने पर भी देश में पश्चिमी सभ्यता को ऋच्छा समझते हुए उसके श्रनुकरण की प्रवृत्ति प्रबल्व है।

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि श्रच्छी बातों की नक्रब होनी चाहिये किन्तु बुद्धिपूर्वक नक्ष्म ही लाभदायक हो सकती है। महारमा गान्धी दृःख से कहा करते थे कि हम जोग खान-पान, रहन-सहन श्रोर फैशन मे ो पिरचम का श्रनुसरण करते हैं किन्तु संगठन, श्रनुशासन. समयपालन, बच्छता, साव जिनक सेवा को भावना, कर्त्तव्य पालन, जातीय हित क सर्वो-रि ध्यान, विद्याप्रेम, वैज्ञानिक श्रनुसंधान श्रादि पश्चिम के प्रशंसनीयगुणो को श्रपने जोगन में नहीं ढालते। पाश्चम का श्रनुकरण करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम जापान की भांति उसकी बुराइथों को भी न लेखें। जापान ग्रांगेप का पक्का चेला बना श्रोर गुरू से विज्ञान प्रहण करने के साथ साथ, उसने उसकी श्राक्रमणशीलता, उम्र राष्ट्रीयता, संहार पढ़ता, श्रोर कमजोर देशों को श्राग उगलने वाली तापों श्रोर हवाई जाहाजो से 'सम्यता' का पाड पढ़ाने का मत्र भी साख लिया। इसका जो भयंकर पारणाम हुत्रा, उसे देखते हुए हमे पश्चिम के श्रन्थानुकरण से बचना चाहिये।

पश्चिम की वर्तम.न तथा पूर्व की प्राचीन संस्कृतिया में कुछ प्रप्रांतायें हैं। श्राध्यात्मिकता की उत्कृष्टता में कोई मतमेंद नहीं होसकता किन्तु कोरी श्राध्यात्मिकता जीवन को सुखा नहीं बना सकती। इसके होते हुए भी भारत प्राधीन, श्रांर दुरवस्थापन्न रहा है। जब तक इसका मीतिकता के साथ उचित सामजस्य नहीं होगा, भारत की यही दशा रहेगी। एक प्रांसद्ध पश्चिमी लेखक द्वारा दिये दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट होजायगी। भारत में भ्रन्थों की संख्या बहुत श्रिधिक है, यदि पैदा होते ही बच्चों की श्रांख चांदी के एक समास (रजत निवत) से भी दीजाय तो यह श्रन्थापन रूक सकता है। एक श्रोर भारत क मन्दिरों में श्रनन्त चांदी है श्रीर दूसरो श्रोर हज़ारों क्यक्ति श्रांस के द्वादों के उपयोग से श्रन्थापन दूर होसकता है किन्तु कट्टरपंथियों की दृष्टि से यह महान् श्रथमं होगा श्रीर श्रन्थापन क्यों दूर किया जाय, वह वो पूर्वजन्म के पापों का फल है। वह स्पष्ट है कि इस प्रकार की कोरी श्राध्यात्मिक वृत्ति से हमारी भौतिक उन्नति नहीं होसकती।

तूसरी घर पश्चिमी संस्कृति भौतिक उन्नति की पराकाण्ठा पर पहुँच चुकी है, उसे देवतात्रों की शक्ति मिल गयी है किन्तु वह उसका उपयोग दानवों को तरह कर रही है, भरमासुर की भांति श्रासुवम जैसे प्रस्त्रयं कर श्रद्धों से अपने सर्वनाश की श्रोर बढ़ रही हैं। गोर्की के कृषक की भाति एक भारतीय योरोपियन को कह सकता है—'तुम श्राकाश में पिश्चयों की तरह उड़ सकते हो, समुद्ध में मळ्ळायों की तरह तैर सकते हो किन्तु यह नहीं जानते कि पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिये'। योरोपियन राष्ट्रों में श्रोर श्रद्धीका के उन नरभचो जंगिलयों में कोई श्रन्तर नहीं जिनके भगड़ों का फैसला सदा तलवार से होता है। पश्चिमी संस्कृति को भारत की श्रध्यात्मिकता शान्ति प्रदान कर सकती है श्रीर भारतीय संस्कृति को पश्चिम की भौतिकता सुली बना सकती है, पूर्व श्रीर पश्चिम का यह श्रादान प्रदान, सुलद सम्मिलन श्रीर सामंजस्य दोनों के लिये भे षस्कर सिद्ध होगा।